# THE BOOK WAS DRENCHED

LIBRARY AWARINI JASABAIINU

### रचना-पीयूष

( हिन्दी रचना सीखने के लिए )

#### लेखक

चन्द्रमोलि सुकुल, एम० ए०, एल्० टी०,

स्थानापत्र प्रिंसिपल, टीचर्स ट्रेनिङ्ग कालेज,

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग।

मूल्य 🏏

Published by
K. Mittra,
at The Indian Press, Ltd,
Allahabad.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

#### PREFACE

In writing this treatise on Hindi composition my aim has been to present rules and examples for the right use of letters, words, sentences, marks of punctuation, idioms, proverbs, and for writing paraphrase, explanation, letters and essays, etc. The book has become a bit unwieldy in its treatment of the Chapter on Words; and this is, I trust, the chief speciality of it. I am fully confident that more mistakes occur in words than in anything else.

All through the book I have never tried to be sparing in writing down general explanations by way of introduction to various topics. This is meant to make the topics as lucid as possible.

I acknowledge help taken from various books on Grammar, Composition, Rhetorics, Dictionaries, and reading books. But, for the determination of the nature of mistakes ordinarily committed by schoolboys I have exclusively depended upon my own long experience.

BENARES:

C. M. SUKUL.

7th August, 1927.

### विषय-सृची

| श्चध्याय विषयः                           |             |             | पृष्ठ |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| १—प्रस्तावना                             | •••         | •••         | 3     |
| २—श्रवर-शुद्धि                           | •••         | •••         | 8     |
| (१) न श्रीर गाका सम्बन्ध                 | •••         | •••         | 30    |
| (२) श श्रीर प का सम्बन्ध                 | •••         | •••         | 33    |
| (३) छ श्रीर च का सम्बन्ध                 | • • •       | •••         | 9 3   |
| (४) ब श्रीर व का सम्बन्ध                 | •••         | •••         | 9 2   |
| (४) ख श्रीर प का सम्बन्ध                 | •••         | •••         | 93    |
| (६) हल्                                  | •••         | • • •       | 18    |
| ( ७ ) एकवर्गीय श्रत्तरों का संयोग        | •••         | •••         | 38    |
| ( = ) श्रनुस्वार का युक्ताचर में परिवर्त | न           | •••         | 14    |
| (१) ऋ श्रीर रिका सम्बन्ध                 | •••         |             | 9 €   |
| (१०) सन्धि                               | •           | • • •       | 10    |
| (११) शब्दों के श्रान्त में प्रत्यय       | •••         | • • •       | 30    |
| (१२) रेफ, रकार श्रीर शब्द के श्रादि      | में सकार के | सम्बन्ध में | 38    |
| ३—शब्द-शुद्धि                            | •••         | •••         | २१    |
| संस्कृत के शब्द —                        | •••         | •••         | २४    |
| कृदन्त ···                               | •••         | • • •       | २६    |
| तद्धित                                   | •••         | •••         | ३२    |
| समास                                     | •••         | •••         | 35    |
| सन्धि                                    | •••         | •••         | 80    |
|                                          |             |             |       |

| ग्रध्याय  | विषय                       |                                         |     | पृष्ठ       |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------|
|           | श्ररबी फ़ारसी के शब्द      | •••                                     | ••• | ४३          |
|           | यारपीय भाषात्रों के शब्द   |                                         | ••• | ४०          |
|           | हिन्दी के शब्द             |                                         | ••• | ¥0          |
| शब्दों    | के अर्थ-                   | •••                                     | ••• | ४२          |
|           | श्रर्थ देने की तीन रीतियाँ | •••                                     | ••• | ४३          |
|           | शब्द की तीन शक्तियाँ       | •••                                     | ••• | 48          |
|           | (१) पर्य्यायवाची या        | प्रतिशब्द                               | ••• | <b>* 8</b>  |
|           | ( २ ) एकार्थक शब्दों       | में प्रभेद                              | ••• | ६३          |
|           | (३) विपरीत अर्थवा          | लेशब्द                                  | ••• | ६४          |
|           | ( ४ ) श्रनेकार्थक शब्द     |                                         | ••• | ξ 8         |
|           | ( १ ) रूप में किञ्चित      | भिन्न शब्द                              | ••• | ७२          |
|           | (६) कई रूपवाले श           | ब्द ,                                   | ••• | <b>9 3</b>  |
|           | ( ७ ) विशेष रूढ़िवात       |                                         | ••• | 98          |
|           | ( ८) विशिष्ट श्रादरा       |                                         | ••• | 98          |
|           | ( १ ) विशेष जीवधा          | रेयों तथा वस्तुर्श्रो के श              | ाढद | ૭ ફ         |
|           | (१०) वस्तुम्रों के ि       | हेलने या चलने के                        | लेए |             |
|           | <b>रु</b> पयुक्त शब्द      | •••                                     | ••• | 99          |
|           | (११) कुछ विशेष संग         |                                         | ••• | 99          |
|           | (१२) शब्दों के द्वारा      |                                         | धं  | <b>50</b> . |
|           | (१३) दोहरे शब्द            |                                         | ••• | <b>5</b> 1  |
|           | (१४) शब्दों के लिङ्ग       | •••                                     | ••• | <b>5</b>    |
| श्रशुद्धि | ों के नमूने                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••• | 80          |
| दे। प्रक  | र से लिखे जानेवाले शब्द    | •••                                     | ••• | 8 8         |
|           | (१) शब्दों में स्वर        | श्रीर व्यक्षन का प्रयोग                 | ••• | 48          |

| ग्रध्याय विषय                                     |        | पृष्ठ      |
|---------------------------------------------------|--------|------------|
| (२) विभक्ति का चिह्न कहाँ लिखा जाये ?             | •••    | 88         |
| (३) श्रनुस्वार श्रीर चन्द्रविन्दु या श्रर्धचन्द्र | Ę      | 83         |
| ४—वाक्य-शुद्धि—                                   | •••    | <b>8 8</b> |
| १वाक्य के श्रावश्यक श्रंग                         | •••    | १६         |
| २—वाक्य के श्रङ्गों में क्रम                      | •••    | 500        |
| ३—वाक्य के भेद                                    | •••    | 308        |
| ४—संकुचित तथा विस्तृत रूपें से भाव-प्रकाशन        | •••    | १०६        |
| ४—वाच्य-परिवर्त्तन                                | •••    | 992        |
| ६—सरल श्रीर व्यस्त वर्णन                          | •••    | 998        |
| ७कर्त्ताकारक के चिह्न 'ने' का प्रयोग              | •••    | 995        |
| प्रत्य, वचन, लिङ्ग, भाव श्रादि के विषय में शब्    | दों की |            |
| परस्पर सापेचता                                    | •••    | 9 2 3      |
| (१) क्रिया का रूप किसके श्रनुकूल होता             | ₹ ?    | 9 2 9      |
| (२) एक ही क्रिया के श्रनेक कर्त्ता                | •••    | १२२        |
| (३) एक ही कारक के श्रनेक शब्द                     | •••    | 128        |
| ( ४ ) विशेषण श्रीर विशेष्य का सम्बन्ध             | •••    | 128        |
| ( १) पूरक, कर्म श्रीर किया का सम्बन्ध             | •••    | १२६        |
| (६) भाव की श्रनुकूछता                             | •••    | १२८        |
| ४—रचना के लिए कुछ उपयोगी विषय—                    | •••    | 939        |
| १—गद्य श्रीर पद्य में भेद                         | •••    | 931        |
| २—द्विरुक्ति                                      | •••    | 132        |
| ३—श्रलङ्कार                                       | •••    | १३२        |
| ४ <del>र</del> स                                  | •••    | 138        |
| <b>४—गुण</b>                                      | •••    | 330        |

| श्चध्याय विषय            |                  |              |             | पृष्ठ |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-------|
| ६विराम-चिह्न             | •••              | •••          | •••         | १३८   |
| ७—मुहाविरे               | •••              | • • •        | •••         | 181   |
| ८-कहावतें                | • • •            | • • •        | • • •       | १४६   |
| <b>६</b> —सन्दभ शुद्धि—  | •••              | • • •        |             | 143   |
| १श्रन्वय                 | • • •            | •••          | • • •       | १४२   |
| २ श्रर्थ या वाच्यार्थ    | •••              | • • •        | • • •       | 148   |
| ३—तात्पर्यार्थ, सारार्थ, | मतल्बन, श्रार    | ाय, श्रभिप्र | ाय, सरलार्थ | ,     |
| संचेपार्थ, भावार्थ       | •••              | •••          | •••         | १४६   |
| ४ — व्याख्या             | •••              | •••          | •••         | 948   |
| <b>४</b> —श्रनुलेख       | • • •            | • • •        | • • •       | 9 & 9 |
| ६—ग्रनुवाद               | • • •            | • • •        | •••         | १६३   |
| ७-प्रवन्ध व पत्र-लेख-    |                  | •••          | •••         | 380   |
| १प्रबन्ध-रचना में वि     | हन-किन बातें।    | की श्रावश्य  | पकता है ?   |       |
| २ — प्रबन्ध का ढींचा     | • • •            | •••          | •••         | 958   |
| ३—प्रारम्भ               | •••              | •••          | •••         | 303   |
| ४ —फैलाव                 | • • •            | •••          | • • •       | 103   |
| <b>४</b> —समाप्ति '      | • • •            | •••          | •••         | 308   |
| ६-प्रबन्ध के भेद         | •••              | •••          | • • •       | 304   |
| ७—िवाखने की रीति         | • • •            | •••          | •••         | 900   |
| ८-प्रबन्धों के नमूने-    |                  | • • •        | • • •       | 150   |
| (क) वर्णन-प्रब           | <b>न्ध</b> (१–४) | •••          | •••         | 151   |
| ( ख ) ऐतिहासि            | कः प्रबन्ध (४-   | -ξ)          | •••         | 380   |
| (ग) विज्ञान-प्र          | बन्ध (७–१०       | )            | •••         | 144   |
| (घ) तर्क-प्रबन्ध         | व (११–१३)        | •••          | •••         | 188   |

#### 

| श्रघ्याय | विषय                |                  |                |               | पृष्ठ |
|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------|-------|
|          | (ङ) उद्धरण प्रवन    | घ (१४ <b>–</b> १ | <b>*)</b>      | •••           | 508   |
|          | (च) मानसिक प्र      | ाबन्ध (१         | ६-२३)          | •••           | २०६   |
| प्रवन्ध  | व लिखने के लिए कु   | छ विषय           | •••            | •••           | 228   |
| पत्र-ले  | ख                   | • • •            | •••            | •••           | २३३   |
| पुरार्न  | ो प्रथा का विवरण    | •••              | •••            | •••           | २३६   |
|          | पत्रों के नमूने (१- | 10)              | •••            | •••           | २३८   |
| नवीन     | या श्रॅंगरेज़ी रीति | •••              | •••            | •••           | 388   |
|          | नमूने (१८-२२)       | •••              | •••            | •••           | २४३   |
| कुछ पार् | रिभाषिक शब्द तश     | या उनका          | श्रँगरेज़ी श्र | <b>तु</b> वाद | २५७   |

## रचना-पीयूष

#### ऋध्याय १

#### प्रस्तावना

ईश्वर ने मनुष्य को सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, उसे सबसे अधिक बुद्धि दो है; श्रीर उस बुद्धि का प्रभाव दूसरों पर प्रकट करने के लिए उसे 'व्यक्त भाषा' दो है। गाय बैल, शेर, बकरी, तोता मैना आदि अन्य प्राणी भी बोलते हैं, श्रीर अपने सजातीय प्राणियों पर अपना भाव भी किसी न किसी प्रकार प्रकट कर लेते हैं। परन्तु उनकी भाषा 'अव्यक्त भाषा' कहलाती है, अर्थात् न तो उसमें क, ख, ग, घ, आदि अचरों की स्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं, श्रीर न सूच्म भावों के प्रकट करने की शक्ति होती है। उनकी बोली इतने नीचे दर्जे की होती है कि हम लोग उसे निरर्थक मानते हैं; श्रीर अपनी बोली को सार्थक मानते हैं।

मनुष्य निरर्थक बोली भी बोल सकता है, परन्तु उससे उसका भाव दूसरी पर नहीं प्रकट हो सकता। भाव प्रकट करने के लिए यह ध्यावश्यक है कि बोलनेवाले ने जिस स्थाशय से कोई बात कही है, वही ध्याशय सुननेवाला भी प्रहण करे।

यह बात नियमें। को द्वारा हो सकती है; श्रयीत जैसे बोलने-वाला जानता है कि श्रमुक भाव प्रकट करने को लिए श्रमुक शब्दों को श्रमुक क्रम से उच्चारण करना चाहिए, उसी प्रकार सुननेवाला उन शब्दों को उस क्रम में सुनकर समक लेता है कि बोलनेवाले का यह भाव है। देनों एक ही नियम का पालन करते हैं।

इन नियमें। का साधारण अभ्यास बचपन से द्वाता रहता है; इनका विशेष साधन अनुकरण है, परन्तु शिचा से भी इनका ज्ञान बढ़ सकता है। खाना, पीना, उठना, बैठना आदि साधारण कामें। और साधारण बातों के भाव ते। अभ्यास से सरल हो जाते हैं, परन्तु जब सूचन भावों के जानने तथा प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तब शिचा ही सहायता हेती है, और नियमें। को याद करना पड़ता है।

यद्यपि भावें। का प्रकाशन चित्रों-द्वारा या ग्रंगों के परि-चालन-द्वारा भी किसी ग्रंश में हो सकता है, तथापि प्रधान साधन भाषा ही है; इसी की 'रचना' से भाव प्रकट होते हैं। किसी भाषा के शब्दों को व्याकरण के नियमों के ग्रनु-सार इस प्रकार जमाना कि उनसे मनुष्य का इष्ट भाव प्रकट हो 'र्चना' है। शब्द जमाकर या तो मुख से इनका उच्चारण होता है या लेखनी से लेख होता है। इसलिए रचना दो प्रकार की हुई—(१) भाषित, (२) लिखित। दोनों प्रकार की रचनाग्रों में कुछ तो शक्ति भावश्यकता है ग्रीर कुछ श्रभ्यास की। शक्ति का काम श्रपनी बुद्धि श्रीर विद्या पर श्रवलिम्बत है, परन्तु श्रभ्यास के लिए नियम श्रीर उदाहरण ज़क्तरी होते हैं। इस पुस्तक में लिखित रचना का वर्णन होगा; परन्तु यह भी उद्योग किया जायगा कि भाषित रचना सुधारने का कोई श्रवसर हाथ से न खेाया जाय।

रचना में दे। बातें परम प्रधान होती हैं—(१) भाषा, (२) भाव। भाषा को अन्तर्गत अचर, शब्द, वाक्य हैं; इस-लिए रचना में अचरों, शब्दों, तथा वाक्यों का विचार होना चाहिए; किसी में भी अशुद्धि होने से भाषा दूषित हो जाती है। भाषा की शुद्धि तथा उसके नियमें। का वर्णन व्याकरण में होता है, और इम यह बात पहले से माने लेते हैं कि जिन विद्यार्थियों को रचना सिखाने के लिए यह पुस्तक लिखी जाती है वे हिन्दी भाषा का साधारण व्याकरण जानते हैं।

भाव का महत्त्व भाषा से भी ग्रिंधिक है। विचार करने से मालूम होगा कि भाव के प्रकट करने ही के लिए भाषा है। भाषा कितनी ही सुन्दर हो, परन्तु यदि उससे भाव ठीक ठीक प्रकट नहीं होता ते वह व्यर्थ है। भाषा यदि कुछ दूषित भी हो, परन्तु भाव साफ़ दिखलाई देता हो तो भाषा के देष को लोग प्रायः चमा कर देते हैं। सबसे ग्रच्छो बात तो यह है कि भाषा श्रीर भाव देनों सुन्दर हों; शरीर श्रीर कपड़े-लत्ते देनों साफ़-सुथरे हों।

भाषा या भाव में किसी प्रकार का देश होने से सुननेवाले

या पढ़नेवाले के हृदय में एक प्रकार की घबराहट या बेचैनी होने लगती है; उसकी भौंहें सिकुड़ने लगती हैं, उसके नथुने से 'हुँकू हुँकू' शब्द निकलने लगता है। यदि दे। ष बहुत अधिक है तो श्रल्पमात्र क्रोध भी कभी कभी श्राने लगता है श्रीर उस दूषित रचना के सुनने या पढ़ने से जी हट जाता है। इसके विपरीत, शुद्ध धीर सुन्दर रचना के सुनने धीर पढ़ने में उत्साह बढ़ता है; वक्ता या लेखक का भाव क्रमशः ऐसे समभ में आता जाता है जैसे ढालू नाली में पानी बिना किसी रुकावट के बहता जाता हो। सुनने या पढ़नेवाले को श्रायास नहीं पड़ता, थकावट नहीं भाती, भ्रीर ध्यान विचलित नहीं होता; वह भावों को बराबर प्रहण करता चला जाता है। ऐसी रचना को विषय में यदि कोई बात मन में भ्राती है तो वह यही है कि "वाह वाह !'' भ्रच्छे लेखकों के लेख में यही भ्राक-र्षग-शक्ति है।

रचना के देशों से उत्पन्न हुई जिस घबराहट का इशारा हमने किया है वह कई तरह से होती है; प्रधान प्रधान बातें। का उल्लेख हम नीचे करते हैं।

(१) प्रशुद्ध अचरों के प्रयोग से। लेखों के परीचक भली भाँति जानते हैं कि परीचार्थी लोग कितनी अशुद्धियाँ करते हैं। हमने स्वयं ऐसी अशुद्धियों का जो संप्रह किया है इससे दस पाँच शब्द नमूने के लिए देते हैं—लचमण (लच्मण), पर्श्वराम (परशुराम), कैशिल्या (कैशिल्या

- या कैशिल्या), शुभ्म (शुभम्), उपन्न (उत्पन्न), बुध्या-नुसार (बुद्ध्यनुसार), धावश्यक्ता (ग्रावश्यकता), उपरोक्त (उपर्युक्त), परियाप्त (पर्याप्त), निर्पराध (निरपराध), पुलिङ्ग (पुँलिङ्ग), विषेश (विशेष), ऋषी (ऋषि), ध्रस्मर्ध (स्मरक्ष), श्रीसा (ऐसा) श्रादि।
- (२) अग्रुद्ध शब्दों के प्रयोग से, अर्थात् ऐसे शब्द लिखने से जिनसे कि लेखक का विचार भली भौति प्रकट नहीं होता या जिनका अर्थ वा तात्पर्य पाठकों की मालुम होने की सम्भावना नहीं है। हर भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका मोटा मोटा अर्थ ते। एक ही है, परन्तु उनका तात्पर्य अलग अलग होता है। अब यदि एक की जगह दूसरा शब्द रख दें तो पाठक के हृदय में एक खटक सी पैदा हो जाती है। जैसे अपराध शब्द व पाप शब्द, कुपा शब्द व दया शब्द, निर्धनता शब्द व कंगाली शब्द, धैर्य शब्द व सन्तेष शब्द।
- (३) स्थानिक शब्दों को प्रयोग से ध्रर्थात् ऐसे शब्दों से जो किसी विशेष स्थान पर बोलचाल में ध्राते हैं, परन्तु हर जगह उसी प्रकार नहीं समभे जाते; जैसे चाँदना (सूर्य का प्रकाश), सुच्चा (ख़ालिस)। बनारस में दही को (ग्रीर बोलचाल में हाथी शब्द को भी) स्नोलिङ्ग में रखते हैं।
- (४) प्राम्य शब्दों, ग्लानिजनक शब्दों, ग्रश्लील शब्दों, या मन की तुच्छता दिखानेवाले शब्दों से। जैसे "ग्राग खायेगा ते। श्रङ्गार हगेगा", "नाराज़ होकर तुम मेरा क्या

उखाड़ लोगे ?'' इससे अधिक अश्लील शब्द देने में हम असमर्थ हैं; पाठक खयं सोच लेंगे।

- (५) व्याकरण की श्रशुद्धि से। व्याकरण की श्रशुद्धि श्रचर में हो या शब्द में हो या वाक्य में हो, सब बुरी है। देखिए, नीचे के उदाहरण कितने खटकते हैं—
- (१) मैं अपने भाई को चिट्ठी लिख दिया हूँ; (२) तुमने इस स्कूल में पढ़कर यहीं के अध्यापक हो गये; (३) तुमको तिनक सा हवा लगी कि बीमार पड़ गये।
- (६) व्यर्थ द्विरुक्ति से, अर्थात् जिस भाव को एक बार लिख चुके उसे उन्हीं शब्दों या अन्य शब्दों के द्वारा बार बार लिखने से। जैसे ''संसार में व्यापार सब पेशों से श्रेष्ठ है, श्रीर इसके बराबर दुनिया में कोई पेशा नहीं है"। कभी कभी द्विरुक्ति से श्रच्छा काम भी निकलता है, परन्तु ऐसे विशेष श्रवसर होते हैं।
- (७) भाव की विषमता से, ध्रर्थात् जिस वस्तु के बारे में एक बार एक भाव, ध्रादर या निरादर का, प्रकट किया उसी वस्तु के बारे में दूसरी बार उसके विरुद्ध भाव के प्रकट करने से। जैसे किसी के लिए कभी 'ध्राप' लिखना, कभी 'तुम' लिखना; कभी एकवचन किया का प्रयोग करना कभी बहु-वचन का।
- ( ) ग्रसत्य बातें से। रचना के पढ़नेवाले यह ग्राशा करते हैं कि जितनी बातें लिखी गई हैं सब सत्य हैं। इसलिए

चना में भ्रसत्य बातों का मिलना बहुत खटकता है; जैसे रेल बनी है जो एक घंटे में लाख़ें। मील जाती है।"

- ( ६ ) अप्राकरियक विषय से अर्थात् ऐसे विषय से तसका कोई लगाव नहीं है। चाहे कितनी ही फच्छी बात ही जावे, परन्तु यदि उसका सम्बन्ध अपने विषय से नहीं तो वह चित्त को खटकती सी प्रतीत होती है।
- (१०) प्रबन्ध की विषमता से; श्रर्थात् प्रबन्ध की जे। ख्य बाते हैं उन पर बहुत कम लिखने श्रीर जे। श्रप्रधान। ति हैं उन पर लम्बी चीड़ी बहस करने से।
- (११) विषय के दु:स्थापन से, श्रर्थात् श्रपने विचारों को तेक ठीक स्थान पर न रखकर उलटा पलटा रखने से। नियम ह है कि विचार इस प्रकार रक्खे जावें जिससे एक के पीछे सरा खाभाविक जँचे।
- (१२) थोड़े से भाव के लिए प्रधिक शब्दाडम्बर रचने । प्रच्छे लेखकों की भाषा में प्रर्थ-गैरिव होता है, प्रर्थात्। ब्द कम होती हैं, भाव बहुत होता है।

इसी प्रकार की अनेकों बाते हैं जो रचना को दृषित करती है। इसने इनका कुछ वर्णन पहले ही इसलिए कर दिया के छात्रों को इनका कुछ साधारण ज्ञान पहले से रहे ताकि गांगे अनेवाले नियमें। का यथार्थ तात्पर्य वे समभा को । इन बातों का और भी विवरण यथा-प्रसंग आगे प्रायेगा। इस उद्योग करेंगे कि अहरों, शब्दों, वाक्यों,

सन्दर्भों तथा भावें। के देशों के वर्शन तथा उनके दूर करने के उपाय श्रलग श्रलग रहें।

भ्रागे के भ्रध्यायों में हम छात्रों को 'तुम' शब्द के द्वारा सम्बोधन करेंगे; इसका भ्रभिप्राय उनकी भप्रतिष्ठा नहीं है, किन्तु गुरु-शिष्य-संवाद को पुरानी शैली की नक़ल है।

#### ऋध्याय २

#### स्रक्षर-शुद्धि

श्रचरों से शब्द बनते हैं श्रीर शब्दों से वाक्य बनते हैं।
यदि किसी शब्द का कोई श्रचर श्रशुद्ध कहा या लिखा जाता
है तो सुनने या पढ़नेवाले को खटक पैदा होती है। देवनागरी
लिपि ऐसी शुद्ध श्रीर पूर्ण लिपि है कि उसमें श्रशुद्धि का प्रायः
श्रवसर नहीं; तथापि लोग जिन शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक
नहीं करते उन्हें ठीक लिखते भी नहीं। इसके लिए श्रावश्यक
है कि शुद्ध उच्चारण पर ज़ोर दिया जाय।

श्रशुद्धियाँ प्राय: इस प्रकार होती हैं--

- (१) न श्रीर ग के सम्बन्ध में;
- (२) श श्रीर ष के सम्बन्ध में;
- (३) छ धौर च के सम्बन्ध में;
- (४) ब धौर व के सम्बन्ध में;
- (५) ख श्रीर ष के सम्बन्ध में;
- (६) हलू में;
- (७) एकवर्गीय प्रचरें। के संयोग में;
- (८) प्रनुस्वार को संयुक्ताचर का रूप देने में;
- ( ह) ऋ धीर रि के सम्बन्ध में;
- (१०) सन्धि में;
- (११) शब्दे के धन्त में प्रत्यय लगने में।

#### (१) न श्रीर ए का सम्बन्ध

पुरानी कविता में प्राय: ग्रा, श्रा, श्रा के स्थान में न, स, छ का ही प्रयोग होता था, जैसे चरन, सरन, सुभ, राच्छस, छेम, श्रादि। परन्तु श्राधुनिक खड़ो बोली के पद्य में, तथा गद्य में श्रचरों के शुद्ध संस्कृत रूप देने की प्रथा है।

नियम—ष्, र्, ऋ के परे यदि स्वर युक्त न हो या दोनों को बीच स्वर, कवर्ग, पवर्ग, य, व, इ में से एक या कई आ जाते हों तो उस न के स्थान में या हो जाता है; जैसे चरया, उत्तरायया, परियाम, प्रमाया आदि। देख लो कि इसी प्रकार के शब्द गमन, दक्तियायन, उपनाम, सम्मान आदि हैं जिनमें ष्, र्, ऋ के न आने से न के स्थान में या नहीं हुआ। मार्जन शब्द में र् और न के बीच 'ज' आया है जो बताये हुए अचरों में नहीं है, इसी लिए न के स्थान में या नहीं हुआ।

उपर्युक्त नियम के अनुसार समासान्त शब्दों में कभो कभी दोनों रूप रहते हैं, जैसे—पितृ + वन = पितृवन या पितृवण, सुऱा + पान = सुरापान या सुरापाण।

संस्कृत के जिन धातुत्रों में या होता है उनसे बने हुए रूपों में भी रहता है, जैसे गया, निप्रया, पुण्य, गुया, मिया।

स्रभ्यास—निम्न-लिखित शब्दों में जहाँ डिचित हो न के स्थान में या करो—प्रनाम, मिश्रन, सम्मान, प्रकाशन, साधारन, कर्त्तन, प्रनाली, पराह्व, मध्याह्व, फाल्गुन।

#### (२) श श्रीर ष का सम्बन्ध

यथार्थ में ये दोनों भिन्न भिन्न ग्राचर हैं, एक का परिवर्त्तन दूसरे में कभी नहीं होता। श के सम्बन्धी क् ग्रीर ग् हैं, देखें। दिक्-पति, दिग्वसन, दिशा शब्दों में एक ही मूल है। संस्कृत शब्दों में च, छ, के पहले श ही ग्राता है, जैसे दुश्च-रित्र, निश्छल। भरबी, फ़ारसी, ग्रॅगरेज़ी ग्रादि विदेशी भाषाग्रें। के शब्दों में 'ब' का प्रयोग कभी न करना चाहिए, जैसे नक्शा, मश्क, शामिल।

ष चार प्रकार को शब्दें। में भ्राता है, (१) ऐसे शब्दें। में जिनको मूलधात ही में ष् हो, जैसे पुष् धात से बने रूप पुष्ट, पुष्टि, पोष, पोषक, पुष्य, पोष्य, पौष; रुष् से बने रूप रुष्ट, रोष, भ्रादि; शिष्ट, से बने रूप रुष्ट, रोष, भ्रादि; शिष्ट, से बने रूप शिष्ट, शिष्य, शेष, विशेष, भ्रादि।

- (२) ऐसे शब्दों में जिनमें स के स्थान में घ हो गया हो, उसका नियम यह है कि अ, आ को छोड़कर कोई भी खर हो, कवर्ग का कोई अचर हो, यर ल व ह में से कोई अचर हो, तो उसके परे आया हुआ स, घ हो जाता है, जैसे अभि + सेक = अभिषेक, नि + सिद्ध = निषिद्ध, अनु + संग = अनुषंग, वि + सम = विषम।
- (३) सन्धि करने में क, ख, ट, ठ, प, फ के पहले षू ग्राता है, जैसे नि:=काम = निष्काम, धनु:+टंकोर = धनुष्टं-कोर, नि:+फल = निष्फल।
  - (४) कुछ अन्य शब्दें। में जिनका मूलधातु सरलता से

दिखाई नहीं देता, जैसे भीष्म, दुष्यन्त, वाष्प, मनुष्य, पुरुष, पुष्प, धनुष, मेष, वृष, आषाढ़। स्मरण रखना चाहिए कि वेश्म, श्मशान, दृश्य, श्मश्रु आदि शब्दों में शू है।

ग्रभ्यास—निम्न-लिखित शब्द शुद्ध कराे—धाशाढ़, विषेश, पुरप, दृष्य, पुरट, सन्ते।श, शाशन, षोडष, श्रभिसेक, पुरुश, विभीशण, निदेशि।

#### (३) छ और क्ष का सम्बन्ध

च संयुक्ताचर है जो क् श्रीर प् के संयोग से बना है। संस्कृत के च वाले शब्द ठेठ हिन्दों में छ से लिखे जाते हैं। जैसे श्रचर—श्रच्छर, चेम—छेम, चित्रय—छत्रो, श्रादि। जहाँ तक हो उनका शुद्ध रूप ही रखना श्रच्छा है। कुछ शब्दों पर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाया जाता है; इनको दूसरे रूप से लिखना अशुद्ध है:—

छत्र ( छतरी ), चत्र ( चत्रिय ), छात्र ( विद्यार्थी ), अच्छ या स्वच ( साफ़ ), अच्च ( धुरा ), छादन ( टक्तना ), इच्छा, तुच्छ, समच, चय, चमा, चोभ ।

स्रभ्यास—निम्न-लिखित शब्दों में जो श्रशुद्ध हैं। उन्हें शुद्ध करो—चिति, खुधा, खुब्ध, प्रत्यच्छ, ध्राचादन, छिद्र, नच्छत्र, शिचा, छेन्न, श्रुच्छ।

(४) व और व का सम्बन्ध खड़ी हिन्दी, फ़ारसी, ध्रारबी, ग्राँगरेज़ी के शब्दों में जहाँ जैसा उचारण होता है वहाँ ब या व का प्रयोग होता है; जैसे बाबू, वहाँ, ग्राबदार, वजह, बिस्कुट, बोट ग्रादि। परन्तु संस्कृत ब वाले शब्दों की संख्या कम, तथा व वालों की संख्या बहुत ग्रधिक है। बोलचाल में प्रायः व के स्थान में ब उच्चारण करते हैं, इसी लिए लिखने में ध्यान रखने की प्राव-श्यकता होती है। नियमें। से काम निकलता न देखकर हम कुछ शब्द ब वाले नीचे लिखते हैं।

बन्ध, बिहः, बल, बिल, बहु, बाल, बाहु, बिम्ब, बीज, बीभत्स, बुध, बुभुत्ता, ब्रह्म, तथा इन्हीं से बने ग्रन्य शब्द, उल्बंग ।

स्रभ्यास—निम्नलिखित शब्द जैसे छपे हैं वैसा ही उनका उच्चारण करी—सम्बन्ध, बहिष्कार, बलवान, बहुधन, बाल्य, बालिका, बाहुबल, बाध, बुद्ध, बैद्ध, झाह्यण, बिभीपण या विभीषण। देवी, वैश्य, विद्या, विनिता, वेद, विष्णु, वेला, वेश्या, वृत्त, व्यवहार, वायु, वीणा, विशाल, वन, व्यञ्जन, वर्ष, विशोष, विलास, विभव, वासन, विकार।

#### ( ५ ) ख और प का सम्बन्ध

पुरानी हिन्दी में सर्वत्र ष का प्रयोग होता था, जैसे लिष, षाना पीना। आज-कल सिवाय संस्कृत शब्दों के ष का प्रयोग नहीं होता, सो भी उसका उचारण श की भाँति प्राय: होता है; इसलिए अधिक भ्रम होने की सम्भावना नहीं है। किन्तु जिस शब्द में श भ्रीर ख दोनों प्रकार का उच्चारण हो सके उसे बेधड़क ष से लिख देना चाहिए; जैसे मनुश्य श्रीर मनुष्य दोनों भ्रशुद्ध हैं, मनुष्य शुद्ध है।

स्रभ्यास—इन शब्दें। को ध्रपनी कापी में तीन तीन बार लिखे।—वैशाख, आषाढ़, षोडश, पुरुष, विशेष, पौष, शिखर, नख, विष।

#### (६)हल्

वैसे ते हिन्दों में हल् की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वहुतेरे हलन्त शब्द अकारान्त की रीति पर प्रायः लिखे जाते हैं; जैसे भगवान की भगवान, बुद्धिमान की बुद्धिमान लिखते हैं, तथापि यदि शुद्ध रूप लिखा जाये ते। श्रीर भी अच्छा हो। फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें शुद्ध लिखना ही ठीक है। जैसे पृथक, श्रीमन।

स्रभ्यास—निम्न-लिखित शब्दों के श्रन्तिम श्रचरों में हल् लगाकर श्रपनी कापियों में लिखे।—भाग्यवान, धीमान, राजन, महान, जगत, बृहत, परिषत, हनुमान, धिक।

#### (७) एकवर्गीय अक्षरों का संयोग

नियम यह है कि किसी भी वर्ग के द्वितीय श्रीर चतुर्थ श्राचर का संयोग उसी श्रचर से नहीं होता, उसके पहले उसी वर्ग का प्रथम या तृतीय श्रचर यथाक्रम होना चाहिए, जैसे सिख्ल, बघची. श्रद्धका. गुफ्तमा. चिठठी. सिढ्ढी. पथ्थर.

म्रध्धा, गुफ्फा, भभ्भर शब्द म्रशुद्ध हैं; सिक्ख, बग्धी, म्रच्छा, गुक्का, चिट्ठी, सिड्डी, पत्थर, म्रद्धा, गुफा, भव्भर होना चाहिए।

ग्रभ्यास —ये शब्द शुद्ध रूप में लिखे। — ग्रख्खड़, बिछ्त्रू, ठठ्ठा, बुध्य ।

(८) अनुस्वार का युक्ताक्षर में परिवर्तन

नियम १—अनुस्वार के परे जिस वर्ग का अचर हो उसी वर्ग के पाँचवें अचर में अनुस्वार को बदलना चाहिए। 'लंका' शब्द में अनुस्वार के परे क है जो कवर्ग का अचर है, इसलिए अनुस्वार को उसी कवर्ग के पाँचवें अचर ङ्में बदलकर 'लङ्का' कर सकते हैं; इसी प्रकार

शंख = शङ्ख; गंगा = गङ्गा; जंघा = जङ्घा।

चवर्ग के उदाहरण — पंच = पञ्च; वाळा = वाळ्ळा; पंजर = पर्जर; भंभट = भक्भट ।

टवर्ग के उदाहरण—घंटा = घण्टा; डंठल = डण्ठल; दंड = दण्ड; टंडक = ठण्डक।

तवर्ग के उदाहरण—शांत = शान्त; मंथन = मन्थन; मंद = मन्द; बंध = बन्ध।

पवर्ग के उदाहरण—चंपा = चम्पा; संफल = सम्फल; श्रंबा = श्रम्बा; शंभु = शम्भु।

भव देखा जा सकता है कि घन्टा, चन्चल, भादि शब्द भस्यन्त श्रम्रद्ध हैं। नियम २—यदि अनुस्वार के परे यर ल वश ष स ह में से कोई प्रचर हो ते। अनुस्वार नहीं बदलता, जैसे संयम, संरचक, संलग्न, संवत्, संशोधन, संसर्ग, संहति। व को ब समभक्तर लोग बड़ी प्रशुद्धियाँ कर देते हैं, जैसे 'स्वयम्बर' शब्द अशुद्ध है; 'स्वयंवर' होना चाहिए। इसी प्रकार 'सन्स्कृत' प्रशुद्ध है, 'संस्कृत' होना चाहिए।

ग्रभ्याश्व—(१) इन शब्दें। में श्रनुस्वार की संयुक्तात्तर में बदली—शंका, पंखा, भंडार, कांति, संमान, वंजर, बंदर, संगर, भंग, कंबल, संतान, संदेह, इंद्र, शंकर।

(२) इन शब्दे को शुद्ध करो—सम्बत्सर, सन्स्कार, बन्डा, सन्कीर्ण, सन्चार, सन्मुख, सम्कर्षण, सन्शय, सब्की-र्तन, सम्बरण, व्यन्जन।

#### (९) ऋ और रि का सम्बन्ध

संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ऋ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई कोई लोग 'बृटिश' लिखते हैं जो अधुद्ध है, 'ब्रिटिश' होना चाहिए।

कुछ संस्कृत शब्दों के धादि में, कुछ के मध्य में श्रीर कुछ के अन्त में ऋ होती है, जैसे ऋषि, ऋण, ऋतु; पितृव्य, तृण, तृतीय, पृथक्; पितृ, मातृ। अज को वृज नहीं लिखना चाहिए।

ग्रभ्यास—ये शब्द तीन बार लिखे।—कृषि, दृश्य, दृष्टि, दृष्टव्य, पृथा (भर्जुन की माता ), प्रथा (रवाज); प्रकृति, गृह,

सृष्टि, वृत्त, ऋत्त, ऋद्धि, समृद्धि, वृद्धि, त्रिकाल, त्रिदेष, वृतीय, त्रिगुण।

#### (१०) सन्धि

संस्कृत शब्दे! में सन्धि तीन प्रकार की होती है—(१) स्वरसिन्ध, (२) व्यञ्जनसिन्ध, (३) विसर्गसिन्ध। इनके विषय व्याकरण में देखे।। यहाँ केवल इतना कहना धावश्यक है कि सिन्ध में द्वितीय शब्द के आदि में यदि कोई स्वर है और उस स्वर में कोई व्यञ्जन आकर मिल गया है तो उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, जैसे रीति + अनुसार में 'अनुसार' शब्द के 'अ' में त्यू मिलेगा तो 'अ' वैसा ही बना रहेगा, 'आ' नहीं हो जायेगा, शुद्ध रूप रीत्यनुसार होगा, रीत्यानुसार धाशुद्ध है। नि: + अपराध में 'अ' वैसाही रहेगा, और शुद्ध रूप निरपराध होगा, निर्पराध अत्यन्त अशुद्ध है।

स्रभ्यास—अपनी कापियों में निम्नलिखित शब्द पाँच पाँच बार लिखेा— उपर्युक्त, दुर्गति, निरुत्साह, बुद्धानुसार, मत्यनुसार, बुद्धात्मक, जात्यनुसार, नीत्युपदेश, इत्यादि।

#### (११) शब्दों के अन्त में प्रत्यय

(१) ता, त्व ध्रादि प्रत्यय जोड़ने में देख लेना चाहिए कि शब्द के ध्रन्त में स्वर है या व्यञ्जन है; जैसा हो वैसा ही रूप रखना चाहिए; जैसे आवश्यक से आवश्यकता (ध्राव-श्यक्ता ध्रशुद्ध है); पृथक् से पृथक्तव (पृथकत्व ध्रशुद्ध है)।

(२) संस्कृत के सब भाववाचक प्रत्ययों का यथेष्ट ज्ञान न होने के कारण प्राय: छात्र लोग एक भावव।चक प्रत्यय लगे हुए शब्द में दूसरा प्रत्यय जोड़कर शब्द में श्रश्चिख कर देते हैं। जैसे 'ध्रभाव' शब्द में 'ता' जे। इकर 'ग्रभावता' लिखना त्रशुद्ध है। तुम पूछ सकते हो कि क्या 'महानुभावता' शब्द भी श्रशुद्ध है। उत्तर में हम कहेंगे कि 'महानुभावता' शब्द शुद्ध है। कारण भी सुने। संस्कृत के 'भू' धातु में भाव-वाचक 'घञ्' प्रत्यय लगने से 'भाव' शब्द बना; इसके पूर्व 'अ' लगाने से इसका विपरीत अर्थ हो गया, परन्तु शब्द भाव-वाचक ही बना रहा। 'अनुभाव' शब्द में भी भावताचक प्रत्यय लग चुका है, परन्तु जब समास में ''महान् है श्रनुभाव जिसका वह महानुभाव है" इस अर्थ में 'महा' शब्द जुड़ा तब 'महानुभाव' शब्द विशेषण हो गया श्रीर उससे भावत्राचक शब्द बनाने में 'ता' जोड़ा गया। इसी प्रकार 'राग' शब्द भाववाचक है, "न हो रोग जिसके वह अरोग है" इस अर्थ में 'स्ररेगा' शब्द बहुत्रीहि समास के कारण विशेषण हुत्रा, फिर 'ग्ररोग' का भाव 'ग्रारोग्य' हुग्रा; ग्रब इसमें 'ता' जे। इकर 'ग्रारोग्यता' बनाना श्रग्रुद्ध है।

इसी प्रकार त्रालस्य, ऐक्य, असंतोष, साफल्य, सीभाग्य श्राद्धि में 'ता' जोड़कर श्रालस्यता, ऐक्यता, आदि रूप बनाना अनुचित है।

'ता' लगे हुए संस्कृत के भाववाचक शब्दों में हिन्दो का

'ई' प्रत्यय जोड़ना तो धौर भो अशुद्ध है; जैसे कठिनता, दुष्टता धादि में 'ई' जोड़कर कठिनताई, दुष्टताई बनाना अन्याल है।

जिन शब्दों को अन्त में 'य' होता है उनमें 'ई' या 'इनी' जोड़कर 'यी' श्रीर 'यिनी' को स्थान में लोग प्रमाद से 'ई' श्रीर 'इनी' लिख देते हैं; जैसे न्याय से न्यायी (न्याई नहीं); वाजपेय से वाजपेयी (वाजपेई नहीं); व्यय से व्ययो, अतिव्ययी, परिमितव्ययी (व्यई नहीं), विनय से विनयी (विनई नहीं), विजय से विजयो, होना चाहिए। अन्य प्रत्ययों में भी इसका ध्यान रखना चाहिए; जैसे समय से सामयिक (सामइक नहीं); न्याय से नैयायिक (नैयाइक नहीं); नायक से नायिका (नाइका नहीं) आदि।

स्रभ्यास — निम्निलिखित शब्द क्यों ध्रग्रुद्ध हैं ? इनके शुद्ध रूप लिखे। — शान्तिता, ध्रादरता, न्यून्ता, ग्रीबता, लाव-ण्यता, गैरिवता, श्रीदार्यता, सिद्धिता, कुटिलताई, परिचई, अल्पव्यइता, गाइका, लालाइत।

(१२) रेफ, रकार श्रीर शब्द के श्रादि में सकार के सम्बन्ध में

छात्रां की लिखी कापियों की परोचा में अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमें 'र' श्रीर 'स' में बड़ी श्रशुद्धियां होती हैं।

(१) स्वरयुक्त र को स्थान में रेफ;

- (२) र के पूर्व स्वर का अभाव;
- (३) ध्रकारान्त स के स्थान में इल् स्;
- (४) शब्द के आदि में स के साथ किसी अचर का संयोग होने पर उसके पहले स्वर लगांना; इससे विपरीत किया करना।

कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं—

| <b>ग्र</b> शुद्ध | शुद्ध      | <b>प्र</b> शुद्ध  | <b>ग्र</b> द |
|------------------|------------|-------------------|--------------|
| मनेार्थ          | मनोरथ      | <b>ग्रस्म</b> र्थ | भ्रसमर्थ     |
| निर्पराध         | निरपराध    | स्मंजस            | श्रसमंजस     |
| निवाणार्थ        | निवारणार्थ | इस्रो             | स्रो         |
| प्रमात्मा        | परमात्मा   | ग्रस्नान          | स्नान        |
| प्रन्तु          | परन्तु     | इस्कूल            | स्कूल        |
| त्राजमान         | विराजमान   | स्पताल            | ध्रस्पताल    |
| स्मर्ग           | स्मरण      | परसपर             | परस्पर       |

ग्रभ्यास—ऊपर लिखे शब्दें। के शुद्ध रूप भ्रपनी कापी में तीन तीन बार लिखे।; हर शब्द का शुद्ध उच्चारण पाँच पाँच बार करे।।

उपसंहार—इतने नियम जानकर भी तुमको अभ्यास तथा स्मरण-शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। यदि शब्दें। का उच्चारण ठीक ठीक करने की आदत डालोगे ते। शब्दें। के लिखने में अशुद्धियाँ नहीं हें।गी।

#### ऋध्याय ३

#### शब्द-शुद्धि

जो कुछ कान से सुनाई दे वह शब्द है। मनुष्य, पशु, पची स्रादि जीवें से; ढोल, सितार, भाँभ स्रादि बाजें से तथा चीज़ों के सङ्घर्ष से जो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निक-लती हैं वे सभी शब्द हैं। उनमें भेद यह है कि मनुष्य की बोली इम समभ सकते हैं, अर्थात् इमारे लिए उसका कोई श्रर्थ होता है; वह व्यक्त होती है अर्थात् उसमें अत्तरीं की ध्वनियाँ अलग अलग स्पष्ट सुनाई देती हैं। इसी लिए इस कहते हैं कि मनुष्य की बोली सार्थक होती है। मनुष्य निरर्थक बोली भो बोल सकता है, जैसे पागलपन की दशा में; या श्रपने भाव में कोई विशेषता लाने या श्राड़ देने के लिए, जैसे 'पानी वानी कुछ नहीं मिलता' में 'वानी' शब्द निरर्थक होने पर भी पानी शब्द के भाव में विशेषता उत्पन्न करता है। रचना में केवल सार्थक शब्दें। का प्रयोग होता है; निर्थक शब्द भी जब कभो किसी विशेष अभिप्राय से अति हैं तो सार्थक ही की श्रेगी में प्राजाते हैं।

अप्रधितिक हिन्दी भाषा में कई प्रकार के शब्द आते हैं, अर्थात् (१) संस्कृत के शुद्ध शब्द या उनके बिगड़े हुए रूप;

- (२) ठेठ देशी शब्द जो सम्भवतः संस्कृत या पुरानी प्राकृत भाषा या फ़ारसी भ्रादि के श्रत्यन्त बिगड़े रूप हैं, यहाँ तक कि उनकी उत्पत्ति का ठीक ठीक पता नहीं चलता; (३) फ़ारसी, श्रंरबी, श्रॅगरेज़ी श्रादि विदेशी भाषामों के श्रुद्ध शब्द या उनके बिगड़े हुए रूप। संस्कृत के जो श्रुद्ध शब्द श्राते हैं उन्हें 'तत्सम' शब्द कहते हैं; श्रीर जो बिगड़े हुए रूप शब्द काते हैं। जो बिगड़े हुए रूप श्रादे हैं उन्हें 'तद्सम' शब्द कहते हैं; श्रीर जो बिगड़े हुए रूप शब्द काते हैं। फ़ारसी, श्ररबी, श्रॅगरेज़ी, श्रादि विदेशी भाषाश्रों के शब्दों में भी तत्सम श्रीर तद्भव का भेद होता है। नीचे के उदाहरण देखो:—
- (१) संस्कृत के तत्सम शब्द—मनुष्य, देह, मस्तक, फल, गृह, देवता, वस्त्र, पात्र, पुस्तक, लेखनी, अनुभव, सुख, श्रो, इति, यथा, सुवर्थ, पृथक्, वृथा, व्यय, ईश्वर।
- (२) संस्कृत के तद्भव शब्द—मनई, मूड, घर, कपड़ा, पेाथी, पन्ना, पीठ, पढ़ना (पठ्), पाँच, कान, नाक, बिगाड़, सोना, ऊपर, बाहर, सुगदर, थाली।
  - (३) देशो शब्द-लोटा, कटोरा, जूता, कलाई, फुनगी।
- (४) फ़ारसी के तत्सम शब्द—गवाह, गुलाब, दाना, ग्रामदनी, सिक्का, लगाम।
  - ( ५ ) फ़ारसी के तद्भव शब्द—मँजूर, रवन्ना, बकसीस।
- (६) अरबी के तत्सम शब्द—ज़रूरत, गृरीब, कागृज़, मुद्दई, बुख़ार, मिसाल, तजवीज़, हुक्म, मकान, मदसी।

- (७) भरबो के तद्भव शब्द—बिदा, कागद, नगद।
- (८) ग्रॅंगरेज़ी म्रादि योरपीय भाषाम्रों के तत्सम शब्द— स्टेशन, पार्सल, स्कूल, पेंसिल, स्लेट।
- ( स् ) ग्रॅंगरेज़ी म्नादि के तद्भव शब्द—गिलास, बकस, चिक, सम्मन, डिप्टी, जज्ज, लाट, बोतल, लालटेन।

हिन्दी में किन शब्दें। का प्रयोग करना चाहिए— यथार्थ पूछो तो हिन्दी श्रीर उर्दू में इतना श्रधिक अन्तर पहले नहीं था: देश-भाषा एक थी, उसमें सभी प्रकार के प्रचलित शब्द त्राते थे; सभी जातियों के लोग उसका एक ही तरह प्रयोग करते थे; दो लिपियाँ होने से भाषा में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। ज्यों ज्यों उसकी वृद्धि होती गई, उसका भण्डार संस्कृत तथा भरबो, फ़ारसी भादि भाषा श्रों के शब्दों से भरता गया। एक ही अर्थ में कई भाषात्रों के शब्द आ गये तो स्वभा-वत: संस्कृतज्ञ लोग संस्कृत-शब्दें। का तथा फ़ारसी-भ्ररबो-दाँ फ़ारसी-अरबी शब्दें। का विशेष आदर करने लगे; श्रीर हिन्दो-उर्दू दे। भाषाएँ मानी जाने लगों। फिर भी वाक्य में शब्द-विन्यास का क्रम दोनों में समान ही है। बोलचाल की सरल भाषा सभी लोग समभते हैं, उसमें यदि संस्कृत या प्रारबो-फारसी के क्रिष्ट शब्दों की मात्रा श्रिधक न हो तो सम्भवत: उर्दू श्रीर हिन्दी का मेल हो सकता है। परन्तु उसकी सीमा साधारण बोलचाल तक ही हो सकती है; सूदम भावें के प्रकट करने के लिए उसमें या ता संस्कृत के शब्द लाने पड़ते हैं या भरबी-फ़ारसी के; उस दशा में हिंदी श्रीर उर्दू देा भाषाएँ हो जाती हैं।

इसी स्वाभाविक नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए, भर्यात् प्रतिदिन के काम-काज में भ्रानेवाली साधारण बेाल-चाल की भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें सरल संस्कृत या फ़ारसी-भ्ररबो के शब्द भ्रा सकते हैं। परन्तु साहित्यिक हिन्दी में सूचम भावों के प्रकट करने के लिए संस्कृत के कठिन शब्द लाने ही पड़ेंगे। तथापि जहाँ तक हो छिष्टता की मात्रा घटानी चाहिए। किसी भाव के प्रकट करने के लिए यदि सरल शब्द मिल सकता है तो क्षिष्ट शब्द क्यों लाया जाय ? रह गई अरबी-फ़ारसी के शब्दों की बात, से। मेरी सम्मति ते। यह है कि यदि ऐसे शब्द प्रचलित हैं, सबके समकते योग्य हैं, भाव को भली भाँति प्रकट करते हैं तो उन्हें प्रयोग करना बेजा नहीं। यही नहीं, कितने एक शब्द ऐसे हैं जो बराये नहीं जा सकते; जैसे कागृज़, विदा, श्रदा।

व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के तीन भेद होते हैं— यौगिक, रूढ़ि श्रीर योगरूढ़ि । यह विषय व्याकरण की पुस्तक में देखना चाहिए।

फिर शब्दों के नाम (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव-वाचक), सर्वनाम, विशेषण, क्रिया (अक्रमेक, सक्रमेक), अव्यय (क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक, समुच्चयवाचक, इंगित-बोधक) आदि भेद तथा उनका विवरण भी व्याकरण की पुस्तक ही में देखना चाहिए। यहाँ हम केवल उन बातों पर ध्यान भाकर्षित करते हैं जिनमें भ्रशुद्धियाँ होने की भ्रधिक सम्भावना होती है।

हर एक शब्द में दो विशेष बातें होती हैं—(१) रूप, श्रीर (२) अर्थ। रूप उसकी बनावट का नाम है अर्थात् यह कि वह किस भाषा का शब्द हैं; किस धातु से क्या मिलाकर बना है; संज्ञा है, किया है या अव्यय हैं; उसका क्या लिंग है, आदि। अर्थ से प्रकट होता है कि वह किस भाव के जत-लाने के लिए प्रयोग में आता है। शब्दों के रूप तथा अर्थ का विवरण अलग अलग दिया जाता है।

#### रूप

चूँकि हिन्दी में कई भाषात्रों के शब्द ग्राते हैं, इसिलए हर भाषा के शब्दों के रूपों का वितरण श्रलग श्रलग देने में श्रिधक सुभीता होगा।

## संस्कृत के शब्द

हिन्दी में जितने संस्कृत के शब्द, तत्सम या तद्भव, प्राते हैं उतने भ्रन्य किसी भाषा के नहीं श्राते। इसी लिए संस्कृत को हिन्दी की जननी कहते हैं।

संस्कृत के प्रायः सभी शब्द धातु से बनते हैं। धातु उस मूल रूप को कहते हैं जिसको खण्ड करने की ध्रावश्यकता नहीं होती; जैसे पठ्रधातु से पाठ, पठित, पाठक, ग्रादि रूप हैं; कु धातु से कर, करण, कारण, कर्त्ता, कर्म, क्रिया, कृत, करणीय, कार्य्य, कर्त्तव्य, कारक, कारियता, कृति, उपकार, संस्कार, हानिकर, अर्थकरी आदि रूप हैं।

तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा कि 'प्रत्यय' किसे कहते हैं। शब्द बनाने के लिए धातुश्रों में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत् 'प्रत्यय' कहते हैं; धौर ऐसे बने हुए शब्दों को 'कृदन्त' शब्द कहते हैं। हम यहाँ कुछ मुख्य मुख्य कृत् प्रत्ययों का विवरण देते हैं।

- (१) क्त प्रत्यय जिसमें से त रह जाता है श्रीर कभी कभी वह भी न में बदल जाता है, या कोई दूसरा रूप प्रहण करता है। जैसे कु से कुत, गम से गत, पठ् से पठित, स्व् से सुप्त, वस् से उंचित, वच् से उक्त, भिद् से भिन्न, सिध् से सिछ, तृ से तीर्ण श्रादि। इन शब्दों का श्रश्रे है किया हुआ, गया हुआ, पढ़ा हुआ, सोया हुआ आदि। हिन्दी में इनका प्रयोग विशेषण की रीति पर होता है। जैसे गत वर्ष, पठित पुस्तक, उक्त कारण, भिन्न पात्र, सिद्ध भोजन आदि। यदि इन शब्दों का शुद्ध संस्कृत स्त्रीलिंग बनाना हो तो आ जोड़ना चाहिए; जैसे 'जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी'। परन्तु हिन्दी में वही रूप दोनों लिङ्गों में आता है, जैसे गत दिन, गत रात्रि।
- (२) किन् प्रत्यय जिसमें से ति रह जाता है श्रीर कभी कभी वह भी किसी दूसरे श्रचर में बदल जाता है। जैसे कु से कृति, गम् से गति, वच् से उक्ति, सिध् से सिद्धि श्रादि।

ये सब शब्द स्नीलिंग हैं, श्रीर भाववाचक संज्ञा शब्द हैं; जैसे 'मोहन की गति मेहिन जोनै', 'तुम्हारी सिद्धि की देखकर श्राश्चर्य होता है'।

- (३) ल्युट् प्रत्यय जिसके स्थान में न हो जाता है; जैसे कृ से करण, गम् से गमन, पट् से पठन, स्वप् से स्वप्न, भिद् से भेदन, तृ से तरण अप्रदि। न से ण हो जाने का नियम तुम पढ़ चुके हो। ये शब्द पुँ ख्लिङ्ग हैं श्रीर भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जैसे तुम्हारा गमन हमको दु:ख दे रहा है; लेखन में वह तुमसे अच्छा है।
- (४) तन्य, श्रनीय, य प्रत्यय। जैसे क से कर्तन्य, करणीय, कार्य; वच् से वक्तन्य, वचनीय, वाच्य श्रादि। इन शब्दों का प्रयोग विशेषण की रीति से होता है। जब कभी नाम की रीति पर ये श्राते हैं तब पुँ छिङ्ग होते हैं, जैसे तुम्हारा कर्त्तन्य यही है, उसका वक्तन्य सुन लो।
- (५) तच् प्रत्यय जिसमें से तृ रह जाता है, जैसे कु से कर्त, ह से हर्त, भुज् से भोक्तृ श्रादि। संस्कृत में इन शब्दों के कर्त्तृ कारक का एकवचन रूप कर्त्ता, हर्ता, भोक्ता, श्रादि होता है श्रीर हिन्दी में प्राय: इन्हीं रूपों का प्रयोग होता है, इनका श्रर्थ है करनेवाला, हरनेवाला, भोग करनेवाला। श्री-लिंग में इन्हीं शब्दों के रूप हैं कर्त्री, हर्त्री, भोक्त्री श्रादि।
- (६) भ्रम् प्रत्यय से भ्रकारान्त पुँक्षिङ्ग शब्द बनते हैं, जैसे कु से कर, चर् से चर भ्रादि।

- (७) वज् प्रत्यय से अकारान्त पुँक्लिङ्ग शब्द बनते हैं; जिनके प्रथम स्वर का गुण हो जाता है, जैसे छ से कार, बुध् से बोध श्रादि।
- (८) क प्रत्यय जिससे कर्तृवाचक शब्द बनते हैं; जैसे कृ से कारक, ह से द्वारक, पट् से पाठक, लिख् से लेखक, वच् से वाचक आदि। क्लोलिंग में कारिका, द्वारिका, पाठिका, खेखिका आदि।

धागे की तालिका में इम कुछ धातुश्रों के मुख्य मुख्य कुइन्तरूप, जो हिन्दी में धाते हैं, देंगे।

| ्व (       | गन्ता  | कता    | बेद्धा            | झाता     | दाता         |      | ब्या     | धता   | नेवा   | भेक्त    | वस्था |
|------------|--------|--------|-------------------|----------|--------------|------|----------|-------|--------|----------|-------|
| Æ          |        | कारक   | बाधक              | ज्ञापक   | दायक         | जनम  | हारक     | धारक  | नायक   |          | वाचक  |
| `<br>ঘ     |        | कार    | बेाध              |          |              |      | 10       | धार   |        |          |       |
| स्र        |        | 4      |                   | াক্ত     | w            | त    | ito h    |       |        |          | £     |
| त          | गस्य   | कार्य  | बेहिय             | श्च      | क            |      | हार्य    | घायं  | नेय    | भोज्य    | वाच्य |
| भ्रानीय    | गमनीय  | करणीय  | बे।धनीय           |          |              |      | हरधीय    |       |        | भेाजनीय  | वचनीय |
| तव्य       | गंतव्य | कतेन्य | बे।घठय            | ज्ञातन्य | दांतव्य      |      | हर्नेट्य |       | नेतन्य | भाकव्य   | वस्व  |
| त्य<br>त्य | गमन    | कर्य   | बोधन              | ज्ञान    | दान          | जनन  | 图为       | धर्या | नयन    | भोजन     | विवास |
| िक्तम्     | गति    | ऋति    | ৰে<br>কি          | ज्ञाति   |              | जाति |          | धृति  | मीत    | भुक्ति   | बक्त  |
| E          | गत     | क्रव   | <b>ড়ে</b><br>ভি? | ह्यात    | the state of | जात  | tw       | ध्य   | मीत    | भ        | e the |
| धातु       | ग्म    | 160    | ूटा<br>हो         | <b>M</b> | च            | म    | he       | الملا | F      | हर<br>सं | व     |

द्यभी तक इमने केवल ऐसे शब्दों का विचार किया है जो धातु श्रीर प्रत्यय से बन जाते हैं। ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें धातु से पूर्व कोई दूसरा सिद्ध शब्द श्राता है या कोई उपसर्ग श्राता है। उपसर्ग का हाल तुम व्याकरण में पढ़ चुके होगे।

(क) जल + जन् (धातु—पैदा होना) + प्रत्यय = जलज (कमल)। पाद + पा (धातु—पीना) + प्रत्यय = पादप (पैरों से ध्रयात् जड़ों से पीनेवाला, वृच्च)। भूमि + पाल (धातु— पालना) + प्रत्यय = भूमिपाल (राजा)। हज़ारी शब्द ऐसे होंगे जिनको ध्रन्त में ध्रच्, क, शत्र प्रत्ययान्त शब्द ध्राते हैं— उदाहरण—उरग, हानिकर, कृपाकारक, सृष्टिकत्तां, शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञ, देवज्ञ, फलद, सुखद, धनदायक, बुद्धिदायक, अन्नदाता, अनुज, सहज, लज्जाजनक, मनोहर, धनहारक, रेगाहर्ता, धरणोधर, धर्मधारक ध्रादि।

(ख) उपसर्ग वह भ्रव्यय शब्द है जो धातु श्रीर धातु से बने शब्द के पूर्व लगकर उसका भ्रर्थ बदल देता है।

प्र, परा, श्रप, सम्, निः, दुः, वि, श्रा, नि, उप, श्रधि, श्रमु, श्रव, परि, श्रन्तः, श्राविः श्रादि उपसर्ग कहलाते हैं।

देखेा कि ह धातु से बने 'हार' या हरण शब्द में विविध उपसर्ग लगाने से विविध अर्थ हो जाते हैं—

प्रहार ( मारना ), ग्रपहरण ( छीन लेना ), संहार (नष्ट कर देना), विहार ( ग्रानन्द करना ), उपहार ( नज़र ), भ्रतिहार ( नक्ल ), भ्राहार ( भोजन ), परिहार (निवारण), प्रतिहार ( द्वारपाल ), व्याहार ( वि + ग्रा + हार = वचन ), उदाहरण, व्यवहार ग्रादि। ग्रन्य उदाहरण भी देखो।

गम—संगम ( मिलना ), निर्गम ( निकलना ), आगमन ( आना ), अनुगमन ( पीछे चलना )।

जि-जय, विजय (जीत), पराजय ( द्वार )।

कु—प्रकरण (अध्याय, प्रसंग), अपकार (बुराई), संस्कार (सुधार), विकार (बिगाड़), आकार (रूप), उपकार (भलाई), अधिकार (बल, अख़्तियार), अनुकरण (नक़्त), परिष्कार (सँवारना), पुरस्कार (इनाम)।

विश्—प्रवेश (पैठना), ऋावेश (ताव), उपविष्ट (बैठा)।

#### अभ्यास

- (१) किसी धातु का क प्रत्ययान्त रूप देखकर तुम प्रायः उसका कि प्रत्ययान्त रूप बना सकते हो; जैसे मत—मितः; प्रोत—प्रोति; भक्त—भिक्त अवि। परन्तु कुछ में भित्रता होती है, जैसे आपन्न—आपित्त।
- (२) ल्युट् प्रत्ययवाले कुछ शब्द श्रीर देखे।—भवन, चेतन, मन्थन, शोधन, पठन, लेखन, गायन, शयन, जागरण, मरण, मारण, पालन, पोषण, पान, ज्ञान, ज्ञापन आदि।
- (३) कुछ घजन्त शब्द ग्रीर देखे।—भाव, पाठ, राग, संवार, संवाद, ग्रीममान, ग्रीभन्नाष, संसार, ग्रहंकार, ग्राहार, जोभ, बोध, राग, शोक, लोभ, मेहि, कोध, योग,

भाग, मोद, ते।ष, शोष, संग, बन्ध, आरंभ, विखम्ब, गन्ध, शेष, उपदेश, प्रवेश, द्वेष।

- ( ४ ) इन शब्दों के प्रथों में भेद बता श्री:--
- (क) विलास, श्रभिलाष; (ख) प्रकाश, श्रवकाश; (ग) श्रभिमान, सम्मान; (घ) प्रधान, व्यवधान, परिधान, सम्धान; (ङ) संज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रज्ञा, श्रवज्ञा, श्रवज्ञा, श्राज्ञा; (च) श्रादान, प्रदान; (छ) प्रप्रह, संप्रह, श्राग्रह, निप्रह, विप्रह, ध्राप्रह; (ज) प्रभाव, श्रनुभाव, विभाव, श्राविभीव, तिरोभाव; (भ्रा) पराभव, संभव, श्रनुभव, विभव, श्रभिभव।

## तद्धित

तुम अब देख चुके कि कृत् प्रत्ययों के द्वारा तथा उपसर्गों के द्वारा किस प्रकार शब्दों का भण्डार तैयार होता है। सिद्ध शब्द भी अन्य प्रत्यय प्रहण करके अपना रूप बदलते हैं। ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इनके द्वारा बने हुए शब्दों की तद्धितान्त शब्द कहते हैं। तद्धित का वर्णन तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा; यहाँ कुछ मुख्य बातों का स्मरण कराया जाता है:—

(१) ग्रापत्यवाचक—दशरथ का पुत्र दाशरिथ, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, पृथा का पुत्र पार्थ, धृतराष्ट्र का पुत्र धार्तराष्ट्र, कीशाल्या का पुत्र कीशालेय, सुमित्रा का पुत्र सीमित्र या सीमित्र, कुशिक का पुत्र कीशिक, सूर्य का पुत्र सीरि,

पर्वत की कन्या पार्वती, केकय की कन्या कैकेयी, मगध की कन्या मागधी।

(२) सम्बन्धवाचक—मत् श्रीर वत् प्रत्ययः यदि शब्द के श्रन्त में या श्रन्तिम श्रचर से एक श्रचर पूर्व श्र हो या म् हो तब तो 'वत्' प्रत्यय जुड़ेगा, श्रन्यथा 'मत्' जुड़ेगा। इनके रूप पुँल्लिङ्ग में 'मान' श्रीर 'वान' तथा स्त्रीलिङ्ग में 'मती' श्रीर 'वती' हो जाते हैं। इदाहरण—धनवान् ('धन' शब्द के श्रन्त में श्र स्वर है), पयस्वान् (पयस् शब्द के श्रन्तिम श्रचर स के पूर्व श्र स्वर है), खन्मीवान् ('लन्मी' शब्द के धन्तिम श्रचर ई के पूर्व म् है); इसी प्रकार धनवान, पुत्रवान, ऐश्वर्यवान, भगवान, विद्यावान, प्रज्ञावान, कृमिवान, चमू-वान् श्रादि।

अन्य शब्दें। में 'मत्' प्रत्यय जुड़ने से कीर्त्तिमान, मित-मान, श्रीमान, धीमान,, ग्रंशुमान, गुरुत्मान श्रादि।

स्नोलिंग में इन्हीं शब्दों के रूप धनवती, पयस्वती, पुत्रवती, कीर्त्तिमती, श्रीमती श्रादि होते हैं।

द्रन् प्रत्यय के लगने से शब्द के अन्त में पुँ लिङ्ग में ई और कोलिङ्ग में इनी हो जाता है, जैसे धन + इन् = धनिन, पुँ लिङ्ग में धनी, कोलिङ्ग में धनिनी। इसी प्रकार कर से करी, करिणी; हस्त से हस्ती, हस्तिनी; दण्ड से दण्डी, दण्डिनी; गृह से गृही, गृहिणी; पाप से पापी, पापिनी।

इत प्रत्यय से किसी चीज़ के पैदा होने का भाव समभा

जाता है; स्त्रोलिङ्ग में 'इता' हो जाता है। उदाहरण—जिसे लजा पैदा हो वह पुँक्षिङ्ग में लजित, स्त्रीलिङ्ग में लजिता; जिसे पण्डा ( ग्रन्छे बुरे में विवेक करनेवाली बुद्धि ) पैदा हो वह पुँक्षिङ्ग में पण्डित, स्त्रीलिङ्ग में पण्डिता। इसी प्रकार तथा से तृषित, जुधा से चुधित, कण्टक से कण्टिकत, पीड़ा से पीड़ित, उत्कंठा से उत्कंठित, मोह से मोहित।

द्क प्रत्यय लगने से शब्द के प्रथम स्वर की वृद्धि हो। जाती है, स्त्रीलिङ्ग में 'इकी' रूप हो जाता है। उदाहरण— दिन में होनेवाला दैनिक, स्त्री० दैनिकी; मास में होनेवाला मासिक, स्त्री० मासिकी; इसी प्रकार वर्ष से वार्षिक, वार्षिकी; देह से दैहिक, दैहिकी; भूत से भै।तिक, भै।तिकी; देव से दैविक, दैविकी; मुख से मै।खिक, उदर से श्रीदिक, यज्ञ से याज्ञिक, पितृ से पैतृक, नगर से नागरिक।

बहुतेरे शब्दों में प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। उदा-हरण—शिव का भक्त शैव, विष्णु का भक्त वैष्णव, शिक्त का भक्त शाक्त, लोह से बनी वस्तु लीह, सुवर्ण से बनी वस्तु सीवर्ण, पृथ्वी से बनी वस्तु पार्थिव, कुंकुम से रँगा कपड़ा कींकुम, बुद्ध को माननेवाला बैद्धि, जिन को माननेवाला जैन।

(३) भाववाचक—(१) त्व प्रत्यय से पुँछिङ्ग शब्द बनता है; (२) ता प्रत्यय से खोलिङ्ग शब्द बनता है; (३) इमा प्रत्यय से संस्कृत के अनुसार पुँछिङ्ग शब्द बनता है, परन्तु हिन्दी में उसका प्रयोग स्नोतिङ्ग में होता है, (४) प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, तथा कुछ अन्य परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द पुँक्लिङ्ग होते हैं।

उदाहरण-

प्रथम

| शब्द   | त्व                            | ता       | इमा                | स्वर-वृद्धि      |
|--------|--------------------------------|----------|--------------------|------------------|
|        | $(\circ \tilde{\mathfrak{p}})$ | (ब्रो०)  | (हिन्दी में स्नो०) |                  |
| गुरु   | गुरुत्व                        | गुरुता   | गरिमा              | गीरव             |
| लघु    | लघुत्व                         | लघुता    | लिघमा              | लाघव             |
| महत्   | महत्व                          | महत्ता   | महिमा              |                  |
| पंडित  | पंडितत्व                       | पंडितता  |                    | पांडित् <b>य</b> |
| प्रचुर | प्रचुरत्व                      | प्रचुरता |                    | प्राचुर्य        |
| सुन्दर | सुन्दरत्व                      | सुन्दरता |                    | सीन्दर्य         |
| स्वस्थ | स्वस्थत्व                      | स्वस्थता |                    | स्वास्थ्य        |
| मृदु   | मृदुत्व                        | मृदुता   | म्रदिमा            | मादेव            |

नेटि—विशेष स्मरण रखने की बात यह है कि किसी शब्द में दो भाववाचक प्रत्ययों का प्रयोग न होना चाहिए— जैसे सीन्दर्यता, लावण्यता, श्रादि शब्द अशुद्ध हैं।

(४) फुटकर—ऊपर लिखे हुए प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य कितने ही प्रत्यय विविध अर्थों में आते हैं; उन सबका विचार यहाँ नहीं हो सकता, दिग्दर्शन के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

तुलना दिखाने के लिए-पापी, पापीयान् (प्रधिक पापी),

पापिष्ठ (बहुत अधिक पापी); गुरु, गरीयान, गरिष्ठ; इसी प्रकार वरीयान, वरिष्ठ; श्रेयान, श्रेष्ठ; ज्यायान, ज्येष्ठ; इन्हीं शब्दों को स्त्रीलिङ्ग रूप पापिनी, पापीयसी, पापिष्ठा; गुर्वी (या गुरु), गरीयसी, गरिष्ठा; वरीयसी, वरिष्ठा, आदि होते हैं जिनका प्रयोग हिन्दी में बहुत कम होता है।

तुलना ही के अर्थ में तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग होता है, जैसे खच्छ, खच्छतर, खच्छतम; गाढ़, गाढ़तर, गाढ़तम।

ग्रस्पता दिखाने के लिए क प्रत्यय, जैसे पुत्र से पुत्रक, बाल से बालक, पत्र से पत्रक, पुष्प से पुष्पक श्रादि। स्त्रीलिङ्ग में इनके रूप पुत्रिका, बालिका, पत्रिका श्रादि होते हैं।

प्रचुरता, विकार, प्रधानता दिखाने के लिए मय प्रत्यय; जैसे ज्ञानमय, श्रन्नमय, शन्दमय, सुवर्णमय श्रादि। स्त्रीलिङ्ग में ज्ञानमयी, श्रन्नमयी श्रादि।

संख्या का क्रम दिखाने के लिए—प्रथम; द्वितीय, वृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, श्रष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश धादि। क्रीलिङ्ग में प्रथमा, द्वितीया, वृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, श्रष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी श्रादि।

स्त्री प्रत्यय—इनका विचार हम प्रत्ययों के साथ करते ग्राये हैं। मुख्यतः श्रा श्रीर ई हैं, जैसे— बाल-बाला दास-दासी बालक-बालिका न्नाह्मणी श्याम-श्यामा सुन्दर-सुन्दरी देव-देवी नर-नारी

कुछ शब्दों में भ्रानी प्रत्यय भ्राता है, जैसे भव—भवानी, कद्र—रुद्राणी, शर्व—शर्वाणी, इन्द्र—इन्द्राणी, मातुल—मातुलानी।

व्यवहार में आनेवाले कुछ अन्य शब्द भी हम आगे देते हैं।

जनता—जनों का समूह
पितामह—पिता का पिता
मातामह—माता का पिता
पितृच्य—पिता का भाई
प्राम्य—प्राम में होने या
रहनेवाला
श्रद्धालु जिसके मन में
कृपालु श्रद्धा, कृपा,
दयालु दया हो
दन्तुर—बड़े दाँतीवाला
तुन्दिल—तेदिवाला

दाचिषात्य दिचण या पश्चिम
पाश्चात्य का रहनेत्राला
सैन्य—सेना का दूसरा रूप
श्रेलो क्य—त्रिलोकी '' ''
स्वकीय—श्रपना
परकीय—पराया
भवदीय—श्रापका
राजकीय—राजा का
श्रादिम—श्रादिवाला
श्रान्तम—श्रान्तवाला
सार्वजनीन—सब लोगों का
भस्मसान्—सब ही भस्म

#### अभ्यास

- (१) इन शब्दों को अर्थ बताओं आत्रेय, द्रौणि, प्रहा-वान, श्रंश्चमान, मेधावी, करी, पिपासित, आद्विक, कांचन, रिथरता, स्वरव, काठिन्य, रजतमय, धैर्य।
- (२) रे। हिणी से अपरथवाचक; बल, कीर्ति, यशस् से सम्बन्धवाचक; सप्ताह से सम्बन्धवाचक (इक); पट, निपुण, मूर्ख से भाववाचक; सम्पत्तिमान, रूपवान, शिल्पी, धार्मिक, गर्दभ, सिंह से स्नीलिङ्ग बनाओ।
  - (३) निम्नलिखित शब्द शुद्ध करो— बुद्धिवान, बलमान, प्रथमी।

#### समास

श्रभी तक हम उन शब्दों का वर्णन करते रहे हैं जो एक धातु में छत् प्रत्यय लगाकर या एक सिद्ध शब्द में तिद्धित प्रत्यय लगाकर बनते हैं। दो या श्रधिक सिद्ध शब्द मिलकर भी नये नये शब्द पैदा करते हैं। जिस प्रक्रिया से ऐसे नये शब्द पैदा होते हैं उसका नाम समास है। समास का विख्त वर्णन हम व्याकरण में पढ़ चुके होगे, यहाँ केवल कुछ विशेष बातेंं का वर्णन हम करेंगे।

समास के छः भेद हैं—(१) अव्ययीभाव, (२) तत्पुरुष, (३) द्विग्, (४) द्वन्द्व, (५) कर्मधारय, (६) बहुत्रीहि। बिना ठीक ठीक अर्थ समभे किसी भी समास का विषद्य नहीं है। सकता। उदाहरण के लिए 'बहुधन' शब्द लो। इसका क्या अर्थ

है ? (१) कोई ग्रादमी जिसके पास बहुत धन हो—इस अर्थ में बहुत्रीहि समास हुग्रा, (२) बहुत सा धन—इस अर्थ में कर्मधारय समास हुग्रा, (३) बहुत लोगों का धन—इस अर्थ में तत्पुरुष समास हुग्रा। जैसा अर्थ होगा वैसा ही समास होगा।

कुछ समासान्त विशेष रूप यहाँ दिये जाते हैं —सुन्दर है धर्म जिसका वह सुधर्मा है (बहुब्रोहि)।

मन्द हो असि जिसकी वह मन्दास है (ब० ब्री०) सिद्ध हो वाणी जिसकी वह सिद्ध वाणीक है (४० त्रो०) जीता हो पिता जिसका वह जीवितपतृक है (ब० ब्री०) पूर्व में जा स्नुत हो वह स्नुतपूर्व है ( क्रम बदल गया ) सुन्दर जो गन्ध है वह सुगन्ध है ( कर्मधारय ) सुन्दर हो गन्ध जिसकी वह सुगन्धि है ( ब० ब्री० ) पंच क्रोशों का समाहार पंचक्रोशी है (द्विगु) शत (सी) अब्देां (वर्षी) का समाहार शताब्दी है (द्विगु) तीन लोकों का समाहार त्रिलोकी है (द्विगु) तीन भुवनें। का समाहार त्रिभुवन है (द्विगु) ग्रहन् श्रीर रात्रि मिलकर महोरात्र है (द्वनद्व) रात्रि का अर्ध अर्धरात्र है शिव की रात्रि शिवरात्र है (तत्०) नव रात्रियों का समाहार नवरात्र है (द्विगु) नागे का राजा नागराज है (तत्०)

पुण्य जो घ्रहन् (दिन) वह पुण्याह है (कर्म०)
कुबेर का सखा कुबेरसख है (तत्०)
गो के कर्णों के समान कर्ण हो जिसके वह गोकर्ण है
(मध्यमपदलोपी ब० त्री०)

निर्गत हो गई है आशा जिसकी वह निराश है (ब० ब्री०) कम का अतिक्रमण न हो जिसमें वह यथाक्रम है (अव्य०)

## सन्धि

समास में शब्दों को जोड़ने को लिए सन्धिकी आवश्यकता पड़ती है। सन्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं—(१) स्वरसन्धि, (२) व्यञ्जनसन्धि, (३) विसर्गसन्धि। इनका वर्णन तथा इनके नियम तुम व्याकरण में पड़ चुके होगे। यहाँ केवल कुछ उदा-हरण दिये जाते हैं—

> धन + ग्रार्थी = धनार्थी विद्या + भ्रार्थी = विद्यार्थी देव + ग्रालय = देवालय विद्या + ग्रालय = विद्यालय हरि + इच्छा = हरीच्छा किप + ईश = कपीश मही + इन्द्र = महीन्द्र श्रो + ईश = श्रोश भानु + उदय = भानूदय

पित + ऋष = पितृष महा + ईश = महेश रहस्य + डद्घाटन = रहस्योद्घाटन देव + ऋष = देवर्ष एक + एक = एकैक महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य महा + ग्रेषिघ = महौषिध महा + ग्रेषिघ = महौषिध महा + ग्रेषिघ = महौदार्य मति + ग्रनुसार = मत्यनुसार बहु + ग्रादर = बह्वादर पितृ + ग्रिथं = पित्रथं

दिक् + अन्त = दिगन्त
प्राक् + मुख = प्राङ्मुख
ग्रापत् + प्रस्त = ग्रापद्प्रस्त
सत् + चरित्र = सच्चरित्र
सत् + जन = सज्जन
उन् + नित = उन्नति
सत् + सार्ग = सन्मार्ग
तत् + लीन = तन्नीन
सत् + शास्त्र = सच्छास्न
तत् + हित = तद्धित

### रचना-पीयूष

सं + त्राचार = समाचार सं + ऋद्धि = समृद्धि

मनः + अनुकूल = मने। ऽनुकूल

मनः + उत्साह = मनउत्साह

मनः + हर = मनाहर

पय: + पान = पय:पान

पुर: + चरण = पुरश्चरण

श्रन्त: + तल = श्रन्तस्तल

पुर: + सर = पुरस्सर या पुर:सर

नि: + ग्रर्थ = निरर्थ

प्रादु: + भाव = प्रादुर्भाव

नि: + रस = नीरस

नि: + राग = नीराग

निः + कारण = निष्कारण

निः + फल = निष्फल

नि: + चल = निश्चल

नि: + तार = निस्तार

परि + छेद = परिच्छेद

ग्रा + छादित = ग्राच्छादित

पुन: + भ्राप = पुनरपि

श्रन्तः + श्रात्मा = श्रन्तरात्मा

प्रातः + भाजन = प्रातभीजन

भ्रहः + निश = श्रहर्निश

श्रह: + रात्र = श्रहोरात्र

### सारांश

संस्कृत में शब्द इस प्रकार बनते हैं-

- (१) धातु + कृत् प्रत्ययः; उपसर्ग रहित या उपसर्गसहित
- (२) सिद्ध शब्द + तद्धित प्रत्यय
- (३) सिद्ध शब्द + सिद्ध शब्द (समास)

#### अभ्यास

(१) निम्नलिखित समासों का विश्रह करेा:—

गृहस्वामी, महाराज, पञ्चरात्र, चन्द्रशेखर, सप्ताह, महेश,

- (२) इन शब्दे में सन्धि दिखलाग्रेग:—गजानन, लम्बा-दर, श्रनृत, षडानन, निर्विकार, निरुत्तर, समुचित, पूर्वोक्त।
  - (३) शुद्ध समास करेा:---

एक हो पत्नी जिसके; जीवत् हो मातृ जिसकी; इस रात्रियों का समाहार।

(४) सन्धि करोः—सत् + गति, प्रति + त्राघात, निः + कर्ष, मनः + रम, निः + उपद्रव, निः + रोग।

## अरबी फ़ारसी के शब्द

मुसलमानों के चिर सम्पर्क के कारण हज़ारें श्ररबी श्रीर फ़ारसी शब्द हिन्दी भाषा में, विशेषतः स्नाधारण बेलचाल की हिन्दी में, प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि घरबी फ़ारसी के व्याकरणों के नियमों का समभना कुछ कठिन प्रतीत होगा, तथापि कुछ मोटे मोटे नियम देने की चेष्टा हम करते हैं। इन नियमों के मनन से छात्रों की कुछ ऐसी योग्यता प्राप्त हो सकती है कि एक मूलरूप जानने से उससे बने हुए बहुत से रूप समभ में घा जायँगे।

अरबी में शब्दों के मूलरूप को 'मादा' कहते हैं, मादा में प्रायः तीन अचर होते हैं। इन्हीं तीन अचरों में कई रीतियों से अन्य अचर जोड़कर विविध रूप बना लिये जाते हैं। रूपों के ढाँचे-से बने होते हैं जिनमें कोई भी 'मादा' ढाला जा सकता है। ढाँचे का मादा भी तीन अचरों का होता है, अर्थात् फ अल। इन्हीं तीन अचरों में अन्य अचर जोड़कर कुछ ढाँचे दिखाये जाते हैं—

फ़ां अल के रूप (हिन्दी में या ते। विशेषण या सदा पुँच्चिङ्ग )—साहिब, हाकिम, फ़ाज़िल, नाज़िम, हासिल, मालिक, खायक, साकिन, वालिद, वारिस, क़ाबिज़, ग़ाफ़िज़, बालिग़, नायब, हाज़िर, शामिल, क़ायम, ज़ाहिर।

मफ़्जल के रूप (हिन्दी में या ते। विशेषण या पुँछिङ्ग)—मालूम, मक़रूर, मंजूर, मसरूफ़, मज़कूर, मक़सूम, महसूल, मजबूर, मैं।जूद।

मफ़श्रल के रूप—( पुँल्लिङ्ग में ) मकतब, मदरस

मदरसा), मग्रिब; (स्रोलिङ्ग में) मसजिद, महिफ्ल, ज़िल, मजलिस, मसनद।

फ़्ज़िल के रूप (हिन्दी में या तो विशेषण या पुँक्लिङ्ग) सूर, इसूल, जनूँन, नजूम, फ़िज़्ल, ज़रूर, शऊर।

तफ़्द्रेल के रूप (हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग)—तजवीज़, हरीर, तदबीर, तसवीर, तशरीह, तफ़सील, तबदील, तामील, हसील, तकलीफ़, तरकीब, तहवील, तातील, तारीख़, तारीफ़, लीम, तसदीक़।

द्रफ़्त्याल के रूप (हिन्दी में पुँक्षिङ्ग )—इम्तहान, त्रज्ञाम, अख्तियार, इश्तिहार।

फ़िश्राल के रूप—(पुँखिङ्ग में) लिहाज़, हिसाब, कान, सलाम, कमाल, फ़िराक़, ज़वाल, (स्रोलिङ्ग में) साल, किताब।

फ्रालत के रूप (हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग )— ख़िदमत, वर-त, दै। जत, मिहनत, मशक्कत, ज़िल्लत, दावत, हिकमत, फ़ुर-त, कुदरत, दहशत, शिरकत, दिक्कत, निस्नवत, रहमत, हरत, किस्मत।

फ़्र्इंल के रूप (हिन्दी में या तो विशेषण या प्राय: ख़िङ्ग)—नसीब, ग़रीब, फ़्क़ीर, क़्दीम, जदीद, अमीर, क़ीर, हकीम, शरीक, रहीम।

फ्रां लियत के रूप(हिन्दी में स्त्री खिङ्ग)—के फ़ियत, है सि-त, वक़ फ़ियत, मिल्कियत, इल्मियत, श्रम खियत, ख़ैरियत। फ़िय़ालत के रूप (हिन्दी में खीलिङ्ग)—शिकायत, हिकायत, हिदायत, विलायत, विकालत, समाद्यत, लियाकत, किताबत, जिहालत, तवालत, ज़मानत, जमायत, रियासत, हजामत, तिजारत।

फ़ारसी व्याकरण के अधिक नियम देने में सुभीता नहीं है, अत: कुछ प्रचलित रूप दिखाये जाते हैं—

- (१) जिन शब्दें। के अन्त में स्थानवाचक 'ख़ाना' शब्द है। वे पुँल्लिङ्ग होते हैं, जैसे—दौलतख़ाना, पाख़ाना, जेलख़ाना; शक़्ख़ाना, मवेशीख़ाना आदि। अनुकरण से हिन्दी शब्द 'कूड़ाख़ाना' आदि भी बनते हैं।
- (२) जिन शब्दों के अन्त में सम्बन्धवाचक 'दार' शब्द हो वे या तो विशेषण होते हैं या पुँख्लिङ्ग, जैसे ज़िलेदार, तहसीलदार, रिश्तेदार, वज़ादार, क़र्ज़दार, मिहराबदार आदि। अनुकरण से हिन्दी शब्द बूटेदार, टेटिनेदार, आदि भी बनते हैं।
- (३) जिन शब्दों के अन्त में पात्रसूचक 'दान' शब्द हो। वे पुँब्लिङ्ग होते हैं, जैसे क़लमदान, इतरदान, रेशशनदान, आदि। अनुकरण से हिन्दी शब्द पानदान, गिलै। ड़ीदान, आदि भो बनते हैं। दिन्दी में स्त्रीलिङ्ग 'दानी' भी लगा देते हैं, जैसे सुर्मादानी।
  - (४) स्त्रभाव-सूचक 'बाज़' जोड़ने से विशेषण या पुँछिङ्ग

- बनता है, जैसे भ्रातशवाज़, नशेवाज़ भ्रादि। भ्रनुकरण से हिन्दी बैठकवाज़, भ्रादि भ्रनेक शब्द बनते हैं।
- (५) 'नामा' शब्द जोड़ने से प्रमाणपत्र या पुस्तक का बोध होता है (पुँछिङ्ग), जैसे बैनामा, रेहननामा, सुखहनामा, हुमायूँनामा, शाहनामा, श्रादि।
- (६) 'गर' शब्द जोड़ने से किसी कारीगरी का बोध होता है (पुँक्षिङ्ग), जैसे कारोगर, ज़रगर, भ्रादि।
- (७) 'ई' जोड़ने से भाववाचक खोलिङ्ग शब्द बनता है; जैसे रिश्तेदारी, नशेबाज़ो, कारीगरी, देख्ती, दुश्मनी, यारी ग्रादि। ग्रनुकरण से हिन्दीवाले फ़ारसी के ग्रशुद्ध रूप भी बना लेते हैं, जैसे मुसाफ़िरी (मुसाफ़िरत), शैतानी (शैता-नियत) ग्रादि।
- (प) 'ई' जोड़ने से विशेषण बनते हैं; जैसे कानूनी, दिमाग़ी, दिली, इस्तेमाली, घदालती, इमारती, कोमतो, कोमी, ख़ैराती, मीयादी, मुलाकाती, शिकारी, हवाई घादि।
- (६) नेक, बद, बा, बे, ना, ग़ैर, खुश आदि शब्द अन्य शब्दों को पूर्व जुड़कर विविध अर्थ पैदा करते हैं, जैसे नेक, नाम, नेकनियत, बदनाम, बदमाश, बदनियत, बदबू, बावज़ा, बाकायदा, बाज़ाब्ता, बेईमान, बेगुनाह, नामुम्किन, नापसन्द, नालायक, ग़ैरहाज़िर, ग़ैरक़ौम, खुशदिल, खुशबू आदि।
- (१०) सम्बन्धकारक में दोनों शब्दों का क्रम हिन्दी से उत्तटा होता है, धीर प्रथम शब्द का ध्रन्तिम अत्तर ए (इज़ाफ़त)

के साथ पढ़ा जाता है; जैसे हिन्दी में है 'मालिक' का हुक्म, फ़ारसी में होगा 'हुक्मे मालिक'; हिन्दी में है 'क्रम का सुल्तान', फ़ारसी में होगा 'सुल्ताने क्रम'। इसी प्रकार विशेषण विशेष्य का क्रम भी फ़ारसी में हिन्दी से उलटा होता है, श्रीर विशेष्य का श्रन्तिम श्रचर ए (इज़ाफ़त) के साथ पढ़ा जाता है; जैसे हिन्दी में होगा, 'श्राम कृतल', फ़ारसी में होगा 'कृत्ले श्राम'।

# फुटकर शब्द ( अरबी व फ़ारसी )

(हिन्दी में पुँल्लिङ्ग)— आदमी, उज़र, वादा, क्लम, क़ानून, ज़ुल्म, तमस्मुक, तरजुमा, दावा, नमूना, फ़ायदा, बैनामा, ईमान, माल, बयान, मुहल्ला, मुनाफ़ा, नफ़ा, राज़ोनामा, शैतान, मज़ा, हिस्सा, मुसाफ़िर, मुहरिर, मैाज़ा, भ्रफ़सोस, यार, इलाक़ा, इज़ाफ़ा, काबू, गुम्बज़, गुस्सा, चाकू, चिराग, चेहरा, ज़ेवर, तल्त, ताञ्जुब, दस्तूर, रिवाज, दुश्मन, देास्त, दिमाग, दिल, परवाना, बन्दे।बस्त, ख़त, नुक़्सान, मस विदा, इस्तेमाल, भ्रज़ी, (चै।ड़ाई), तूल (लम्बाई), मवेशो, रिश्ता, गुज़र।

(हिन्दो में स्त्रीलिङ्ग )—श्रव्ल, श्रदालत, श्रर्ज़ (प्रार्थना), श्ररज़ी, श्रादत, श्राफ्त, श्रामद, श्रामदनी, श्रावरू, श्राव, श्रारज़ू, श्राराज़ी, श्रावाज़, श्रास्तीन, इज़्जत, इजाज़त, इमारत, उम्र, ऐनक, भीलाद, क्सम, क्ज़ा, क्दर, क्नात, कमख़ाब,

कमर, किस्त, क़ोमत, क़ुश्ती, केंद्र, केंफ़ियत, कोशिश, क़ौम, ख़बर, ख़रीद, ख़ातिर, ख़ाहिश, ख़ता, ख़ुशामद, ख़ूराक, ख़ैरात, ग़ज़ल, गुआइश, चीज़, जागीर, जमा, ज़मीन, ज़रूरत, ्जुबान, जायदाद, जेब, जान, तरफ़, तरह, बात, तकरार, तह, तलब, तलवार, तलाक़, तलाश, तबीयत, ताक़त, दग़ा, दंफा, दरखास्त, दरगाह, दरयापृत, दलील, दवा, दुकान, दुम्रा, दिक, दुनिया, दुम, देग, दीवार, नै।बत, नक़ल, नज़र (निगाह), नज़र (भेंट), नब्ज़, नालिश, निगाह, नमाज़, पनाह, परवरिश, पेशो, पोशाक, फ़रोख़्त, फ़ज़ीहत, फ़तेह, फ़स्ल, फ़ौज, फ़िक़, बन्दूष, बला, बिंशश, बहस, बुनियाद, बू, बर्फ, बेगम, मदद, मरम्मत, मालिश, मारफ्त, मालगुज़ारी, मीयाद, मेहराब, मीज़ान, मुराद, मुलाक़ात, मैाज, मश्क़, मुहर, मीनार, मेज़, मुद्दत, मुश्किल, मुसीबत, मुहब्बत, मुहलत, मेख़, याद, रग, रक्म, रसद, रूह, रैयत, राय, रास, राह, लज्ज़त, लाश, लगाम, वजह, वज़ा, शकल, शर्त, शर्म, शरह, शराब, शादी, शान, शिस्त, सै।गन्द, सिफ़ारिश, सरकार, सै।ग़ात, सनद, साइत, सज़ा, सिफ़त, सतह, सूरत, सुलह, हद, हरकत, हरारत, हलफ़, हवा, हिफ़ाज़त, हुज्जत, हुलिया (पुँक्लिंग भी)।

विशेषण—भ्रदा, तमाम, दरकार, नाराज, बाका, माफ, मामूली, बेजा, बराबर, रफा, मैक्सि, रह, कुबूल, खूब, पैदा।

ग्रभ्यास— अपर लिखे हुए सब शब्दों का म्रर्थ याद कर लो।

## यारपीय भाषात्रों के शब्द

# ( पुँल्लिंग )

स्टेशन, इंजिन, गार्ड, टिकट, सिङ्गल (सिगनल), क्लार्क, ग्राफ़िस, रजिस्टर, पारसल, मनीग्रार्डर, लाट (लार्ड), किमश्नर, कलक्टर, डिप्टी (डिपुटी), मजिस्ट्रेट, जज्ज (जज), इन्सपेक्टर, स्कूल, कालेज, मास्टर, प्रोफ़ेसर, प्रिन्सिपल, डाक्टर, ठेटर (थियेटर), मोटर, लम्प (लैम्प), बङ्क (बैङ्क)।

## (स्रोतिङ्ग)

रेल, पुलिस, बाइसिकिल, लालटेन (लैंटर्न), पेन्सिल, साइंस।

## हिन्दी के शब्द

### कुदन्त

- (क) कर्तः वाचक—ग्रानेवाला, जानेहारा, टूटनहार, गवैया, जड़िया, खिलाड़ी, तैराक ग्रादि।
- (ख) कर्मवाचक—देखा हुम्रा, पढ़ा गया, श्रोढ़नी, सुँघनी।
- (ग) भाववाचक—समम्, पुकार, लेन, देन, पढ़ाई, बनावट, चढ़ाव, चाल, बेालिन, घुमाव, मेल, मिलाप, दैाड़, बाढ़, लेस, छूत, गढ़न्त, रगड़, प्यास म्रादि।
- (घ) करणवाचक—सुमिरनी, कतरनी, बेलन, ढकन, छत्रा, भाड़न, भाड़, पुतना ग्रादि।

- ( ङ ) क्रियावाचक—दौड़ता हुआ, पीते पीते आदि।
- (च) विशेषण-जड़ाऊ, ग्राड़ियल, मिलनसार, सुहा-वना ग्रादि।

### तद्धित

सम्बन्धवाचक—लकड़हारा, चुड़िहार, सँपेड़ा, ग्राम-वाला, लोहार, सुनार, बनारसी, लखनउग्रा, खेतिहर, गाड़ी-वान, लखेड़ा, घरेलू, ग्रदालती, भँगेड़ी, जंगली।

भाववाचक—बुढ़ापा, रॅंड़ापा, बचपन, भलाई, चिकना-हट, खटास, भाइप।

अल्पतावाचक—खाट से छोटी खटिया, डिब्बा से छोटी डिबिया, ताल से छोटी तिलया या तलैया, कठाता से छोटी कठीती।

विशेषण—घरेल, फुफेरा, भूखा, धुमैला। स्त्रीप्रत्यय—कबूतरी, बेटी, गधी, चाची, ऊँटनी, मालिन, बढ़इन, सुकुलाइन, ठकुराइन, जेठानी, खत्रानी, बुढ़िया, कुतिया, रानी।

#### समास

भ्रव्ययोभाव—बेधड़क, भरसक, भ्रनजान, भरपूर। तत्पुरुष—घुड़सवार, गॅठकटा, हथफेर। द्वन्द्व—हाथपैर, घरदुभ्रार, दानापानी। द्विगु—सतनजा, दसबरना, सतसई।

कर्मधारय—दहीबड़ा, नीलगाय, कालापानी। बहुत्रीहि—देामुहा, दुधमुहा, मुँहफट, सतरंगा।

#### अभ्यास

हिन्दी के जितने शब्द ऊपर दिये गये हैं उन्हीं के समान रूपवाले एक एक शब्द अपनी कापी में लिखे।

# शब्दों के अर्थ

शब्दों का ठीक ठीक अर्थ समभना बड़ा आवश्यक है। विना ठीक अर्थ जाने न ते। वाक्य का भाव हदयङ्गम होता है, श्रीर न रचना में शब्द का प्रयोग ही किया जा सकता है। यह सच है कि कभी कभी पढ़ने में वाक्य में कोई ऐसा शब्द भ्रा जाता है जिससे पढ़नेवाला अपरिचित है, परन्तु भ्रपनी बुद्धि से वह उस शब्द का अर्थ समभ लेता है। इस काम में उसे प्रकरण या प्रसंग से पूरी सहायता मिलती है। इससे ज्ञात हुन्रा कि शब्द का अर्थ ठीक ठीक समभने के लिए प्रकरण जानने की बड़ी भ्रावश्यकता है। यही नहीं, किन्तु एक ही शब्द के भ्रर्थ भिन्न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ग्रध्यापक शिष्य से पूछता है ''तुम्हारे पास कितने कृलम हैं ?" मालिक अपने बाग के माली से पूछता है "हुम्हारे पास कितने कलम हैं ?" प्रथम में 'कलम' शब्द का श्रर्थ है 'लेखनी' द्वितीय में 'क्लम' शब्द का अर्थ है 'गुलाब आदि पौधों की कटी हुई शाखां। इसी प्रकार 'फल' शब्द से मेवा- फ़रोश आम, अंगूर, केला आदि समभता है; सिपाही अपनी बरछी का लोहनिर्मित अंग समभता है; साधु अपनी तपस्या का सुपरिणाम समभता है।

## अर्थ देने की तीन रीतियाँ

अब सोचना चाहिए कि शब्दों या शब्द-समूहें। या वाक्यें। का मर्थ कितनी तरह समभा या कहा जा सकता है। "घोड़ा खड़ा है" इस वाक्य में 'घोड़ा' शब्द का अर्थ एक आदमी बतलायेगा अशव, हय, अस्प, हार्स; दूसरा आदमी कहेगा कि हिन्दी का 'घोड़ा' शब्द संस्कृत के 'घोटक' शब्द का अपभ्रंश है थ्रीर 'घेाटक' शब्द 'घुट्' धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रतिघात करना; इसलिए 'घोड़ा' शब्द का भ्रर्थ है प्रतिघात करनेवाला ( पैरेां से मारनेवाला ); तीसरा भ्रादमी कहेगा कि 'घोड़ा' एक ऐसा प्राग्री है जिसके चार पैर होते हैं, सींग नहीं होते, खुर फटे हुए नहीं होते, दाँतीं की दे। पंक्तियाँ होती हैं, --- १० से १५-१६ मुट्टियों तक ऊँचा होता है, रानसवारी श्रीर गाड़ी खींचने के काम में भ्राता है। पहला श्रादमी 'घोड़ा' शब्द का अर्थ उसके पर्यायवाची शब्दों के द्वारा, अर्थात् वही अर्थ रखनेवाले शब्दों के द्वारा देता है; दूसरा आदमी 'घोड़ा' शब्द की बनावट बतलाकर ठ्युत्पिता के द्वारा उसका म्रार्थ बतलाता है; तीसरा म्रादमो वे मावश्यक बातें बताता है जिनके द्वारा घोड़े तथा संसार के भ्रन्य पदार्थों में भेद समभा लिया जाय, भ्रथीत् वह घोड़े का लक्षण वतलाता है। इस

प्रकार शब्द का अर्थ तीन तरह से दिया जा सकता है—(१) पर्यायवाची शब्दों के द्वारा, (२) व्युत्पत्ति के द्वारा, श्रीर (३) लच्चण के द्वारा।

### शब्द की तीन शक्तियाँ

उपर लिखी तीनों रीतियों में से चाहे किसी भी रीति से शब्द का अर्थ दिया जाय, परन्तु उससे सिवाय घोड़े के अन्य कोई अर्थ न समभा जायगा। यदि अन्य कोई अर्थ समभ लिया जाय तो या तो अर्थ बतलानेवाले की गृलती है या सुननेवाले की। इस प्रकार के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं अर्थात् शब्द का सीधा सीधा अर्थ जो शब्द के सुनने-मात्र से विदित हो जाता है। वाच्यार्थ कैसे मालूम होता है? हम उत्तर में कहेंगे कि शब्द में ऐसी शक्ति है कि वह अपना वाच्यार्थ बतला देता है। इस शक्ति का नाम अभिधा है। इसके अतिरिक्त शब्द में दो शक्तियाँ और होती हैं जिनका वर्णन हम आगे करते हैं।

पतित्रता स्त्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरी चूड़ियाँ बनाये रख; सेनापित अपने सिपाहियों को उत्तेजित करता है कि इस भंडे के लिए प्रार्ण तक दे देने में संकोच न करो; एक दानी कहता है कि तवे का शब्द बहुत दूर तक जाता है; एक लेखक कहता है कि मैंने क्लम से सारे संसार को जीत लिया। इन वाक्यों का अभिप्राय क्या है ? पुरानी चूड़ियाँ दूटती जाती हैं, श्रीर उनके स्थान में नई आती जाती हैं; फिर

भी चूड़ियों जैसी भ्राल्पमूल्य वस्तु के लिए इतनी चिन्ता क्यों हो ? बात तो यह है कि पतिव्रता स्त्री चूड़ियों के लिए वरदान नहीं माँगती, किन्तु चूड़ी लच्चण है सीभाग्यवती या सधवा स्त्री का, अतः वह चाहती है कि उसका यह लच्चण बना रहे, श्रर्थात् वह सधवा बनी रहे, श्रीर उसका पति जीवित रहे। इसी प्रकार भंडे जैसी निर्जीव वस्तु के लिए प्राण देना मूर्खता है; भांडे से अभिप्राय है राज्य या राजा की प्रतिष्ठा, जिसके लिए प्राण तक दे देना उचित है। तवे का शब्द = तवे पर बनी राटी का शब्द = राष्ट्री खानेवालों के द्वारा फैली हुई कोर्त्ति = जो व्यक्ति अतिथियों को उदारतापूर्वक भाजन कराता है उसकी कीर्त्ति दूर तक फैल जाती है। कलम से संसार नहीं जीता जा सकता; तात्पर्य है कलम से लिखे प्रन्थों के भावों से। इन उदाहरणों में चूड़ी, भंडा, तवा, कलम शब्दों का वाच्यार्थ नहीं प्रहण किया गया, किन्तु उनसे संबद्ध अन्य पदार्थों का यहण किया गया है। ऐसे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं; श्रीर शब्द की जिस शक्ति से लच्यार्थ लिया जा सकता है उसे लक्षणा कहते हैं।

लत्ताणा से भी बलवती एक शक्ति शब्द में होती है। एक आदमी सबेरे ५ बजे की ट्रेन से कहीं जानेवाला है; उसका साथी उसे जगाकर कहता है 'अजी चार बज गये'। आशय है कि यदि और सोवोगे ते। ट्रेन नहीं मिल सकेगी, इसलिए अब उठकर चलने की तैयारी करें। इस वाच्यार्थ का कोई भी

शब्द उसके वाक्य में नहीं है, परन्तु भाव ठीक ठीक समभ लिया
गया। "कहेड लिषण मुनि शील तुम्हारा, को निहं जान विदित
संसारा"—अभिधा से इसका सीधा अर्थ यह है कि "हे मुने,
संसार में तुम्हारा शील कीन नहीं जानता ?" परन्तु आशय
इसके विपरीत है; आशय है कि संसार में तुम्हारी दुःशीलता
प्रत्येक जन जानता है। यहाँ शील का अर्थ दुःशीलता है, जे।
कि वाच्यार्थ के विपरीत है। ऐसे अर्थ की ठ्यंग्यार्थ कहते हैं,
और शब्द की जिस शिक्त से व्यंग्यार्थ लिया जाता है उसे ठ्यजुना कहते हैं। व्यंग्यार्थ का दूसरा नाम ध्विन भी है।

वाच्यार्थ में कोई चमत्कार नहीं होता; लच्यार्थ में कुछ चमत्कार होता है; व्यंग्यार्थ में विशेष चमत्कार होता है। अच्छे लेखकों धीर कवियों की उक्ति में विशेष आनन्द का कारण व्यञ्जना ही है।

ग्राचार्यों ने लच्चणा ग्रीर व्यञ्जना के हज़ारों-लाखें। भेद माने हैं; परन्तु यहाँ इतना बारीक विवरण नहीं दिया जा सकता। ऊपर की बातें का सारांश हम नीचे देते हैं।

शब्दों में अर्थ देने की तीन प्रकार की शक्ति होती है— (१) अभिधा, (२) लचणा, (३) व्यञ्जना।

जाति, गुण, द्रव्य श्रीर क्रिया के संकेत करने के लिए जो शब्द नियत कर लिये गये हैं उन शब्दों से उन्हीं सांकेतिक वस्तुश्री का ज्ञान शब्द की श्रिभधाशक्ति से होता है। ऐसे श्रर्थ की वाच्यार्थ कहते हैं। यदि शब्द का वाच्यार्थ न लेकर उसके सम्बन्धवाला कोई श्रर्थ प्रहण करें तो वह लच्यार्थ कहलाता है श्रीर शब्द की यह शक्ति लचणा कहलाती है।

यदि शब्दों का सांकेतिक अर्थ तथा उसके सम्बन्धवाला अर्थ भी न लिया जाय, किन्तु कुछ अन्य अर्थ लिया जाय ते। वह व्यंग्यार्थ कहलाता है; उसी की ध्विन भी कहते हैं; शब्द की यह शक्ति व्यञ्जना कहलाती है।

शब्द का वाच्यार्थ तीन प्रकार से दिया जा सकता है—
(१) पर्याय से, (२) व्युत्पत्ति से, (३) लच्चण या परिभाषा से।
इनमें से व्युत्पत्ति का कुछ वर्णन हम पहले कर चुके हैं;
यहाँ पर्याय की कुछ विशेष बातें बतलाई जाती हैं।

किसी शब्द का पर्यायवाची दूसरा शब्द होता ही नहीं, जैसे 'तमाखू' शब्द का पर्यायवाची शब्द हम नहीं जानते; किसी शब्द का एक, किसी के दो, किसी के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं; संस्कृत में जल, कमल, पृथ्वी, आदि के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जो 'अमरकोश' आदि कोशों में दिये हैं। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि किसी एक शब्द के पर्यायवाची जितने शब्द होते हैं सब का ठोक ठीक वही अर्थ नहीं होता; कुछ न कुछ अन्तर होता है, जैसे दया और कुपा पर्यायवाची शब्द हैं, परन्तु उनके भावें में कुछ अन्तर है; किसी को किसी बुरी हालत में देखकर 'दया' आती है,

परन्तु किसी के साथ कोई भलाई करने की चेष्टा 'कुपा' कहलाती है।

शब्दों के विपरीत अर्थ देने से भी भाव का ज्ञान हो जाता है, जैसे 'पुण्य' शब्द का भाव 'पाप' शब्द से उलटा है। बहुतेरे शब्दों का विपरीत भाव अन्य शब्दों के द्वारा दिया जा सकता है; परन्तु प्राय: व्यक्षन से प्रारम्भ होनेवाले शब्दों में अ श्रीर स्वर से प्रारम्भ होनेवाले शब्दों में अपन जोड़ने से विपरीत भाव प्रकट हो जाता है; जैसे चर, अपचर, एक, अनेक। उपसर्गभेद से भी विपरीतता हो सकती है, जैसे संयोग, वियोग।

श्रानेकार्थक शब्दों के बहुत से अर्थ होते हैं; जैसे 'पय' शब्द के अर्थ पानी, और दूध; 'पतङ्ग' शब्द के अर्थ पत्ती, सूर्य, कोड़े-मकोड़े, कागृज़ की बनी चङ्ग। संस्कृत के 'मेदिनी' आदि कोशों में ऐसे ही शब्दों का संयह है। वाक्य में ऐसे शब्द का अर्थ प्रकरण से जाना जाता है।

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूप में प्राय: समान होते हैं, परन्तु अर्थ में बड़ा अन्तर रखते हैं; जैसे सकल, शकल (संस्कृत), सकल = सम्पूर्ण, पूरा; शकल = टुकड़ा, अंश। ऐसे शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है।

बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई रूप होते हैं; जैसे विहग, विहंग, विहंगम; प्रतिकार, प्रतीकार।

कुछ शब्द अपना विशेष रूढ़ अर्थ रखते हैं; जैसे 'प्रज्ञा-

चत्तु' शब्द का अर्थ है 'ज्ञान की अर्ौखवाला'; परन्तु वह अन्धे के लिए ही प्रयुक्त होता है।

कुछ शब्द म्रादरार्थक ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेष लोगों के लिए होता है; जैसे 'पण्डित' शब्द का प्रयोग साधा-रणतया ब्राह्मणों ही के लिए होता है।

इसी प्रकार की कितनी ही विशेषताएँ शब्दों के प्रयोग में होती हैं। यद्यपि इन बातों का पूरा ज्ञान व्यवहार से, अभ्यास से, तथा सद्यंथ पढ़ने से होता है, तथापि इस 'रचना' के ग्रंथ में इनका कुछ वर्षन दिग्दर्शन के लिए आवश्यक है।

अब हम उपर्युक्त बातें। का थोड़ा थोड़ा विवरण नीचे देते हैं।

(१) पर्यायवाची या प्रतिशब्द ग्राग्नि—वहि, ज्वलन, कृशानु, पावक, श्रनल, दहन, वैश्वानर। ग्राश्व—तुरङ्ग, वाजि, हय, घाटक। ग्राकाश—ग्राप्त, व्योम, श्राम्बर, नभ, ग्रान्तरिच, गगन, ख। ग्रानन्द—मोद, प्रमोद, प्रमद, हर्ष, ग्रामोद, सुख, शर्म। इच्छा—कांचा, स्पृहा, ईहा, वाञ्छा, लिप्सा, मनोरथ, काम, ग्राभिलाषा, लालसा।

ईश्वर-प्रभु, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, ईश।

कमल—उत्पल, कुवलय, इन्दीवर, पद्म, निलन, अरिवन्द, शतपत्र, तामरस, सरसीरुह, राजीव, पुष्कर, अम्भोज, अञ्ज, जलज। काम-मदन, मन्मथ, मार, कन्दर्प, भ्रानङ्ग, पश्चशर, स्मर, मनाज, रतिपति। किरण-कर, मरीचि, मयूख, श्रंशु। क्रोध-कोप, श्रमर्ष, रेाष। गंगा-विष्णुपदी, जाह्नवी, सुरनदी, भागीरथी। गणेश-विनायक, विघराज, एकदन्त, गजानन, गणाधिप। गर्दभ-रासभ, खर, वैशाखनन्दन। गृह—गेह, वेश्म, सद्म, निकेतन, सदन, भवन, भ्रागार, मन्दिर, ग्रयन, ग्रायतन। घृत--म्राज्य, सर्पि, ह्वय। चन्द्र—चन्द्रमा, हिमांशु, इन्दु, विधु, निशापति, सोम, मृगांक, कलानिधि। चरण—पाद, श्रंघि । जल-वारि, सलिल, पय, श्रमृत, जीवन, वन, उदक, तीय, पानीय, नीर, अम्बु, अप्। दिन-श्रहन्, दिवस, वासर। दुग्ध—चीर, पय। दुर्गा-उमा, गौरी, शिवा, भवानी, पार्वती, गिरिजा। देव-देवता, ग्रमर, त्रिदश, विबुध, सुर, ग्रादित्य, गीर्वाण। देह-कलेवर, वपु, शरीर, विश्रह, काय, तनु, मूर्ति। दैय-ग्रमुर, दनुज, दानव। नदी—सरिता, तरङ्गिग्री, निम्नगा, श्रपगा, तटिनी।

पत्ती-शकुन्त, शकुनि, द्विज, पतङ्ग, ग्रंडज। पंडित-विद्वान्, सुधी, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचच्चण। पर्वत-ग्रद्रि, गिरि, ग्रचल, शैल, नग। पात्र—भाण्ड, **भाजन** । प्रस्तर—पाषाण, उपल, अश्म । पृथ्वी-भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, चोणी, चिति, वसुमती, वसुधा, वसुन्धरा, उर्वी, श्रवनि, मेदिनी, मही, धात्री, जगती। पुष्प-प्रसून, कुसुम, सुमनस। ब्रह्मा—पितामइ, स्वयंभू, चतुरानन, विरिच, विधाता, विधि। त्राह्मण —द्विज, भूदेव, विप्र, ग्रयजन्मा। भ्रमर-मधुकर, भृंग, षट्पद, ऋति, द्विरेफ। मदिरा—सुरा, वारुग्यी। मनुष्य-मानुष, मनुज, मानव, नर, पुरुष, मत्ये । मस्तक-शार, शीर्ष, उत्तमाङ्ग । मार्ग-ऋष्व, पथ, सरिए, वत्मे । मित्र—वयस्य, सखा, सुहद्। मुख-वक्त्र, वदन, श्रानन। मूर्व-ग्रज्ञ, मूढ़, बालिश। मेघ—ग्रभ्र, जलधर, वारिद, घन।

रक्त-रुधिर, लोहित, शोणित।

राजा-पार्थिव, नृप, भूप, महीप। रात्रि-निशा, रजनी, शर्वरी। लच्मी-पद्मा, कमला, श्री, इन्दिरा, मा, रमा। वर्ष-वत्सर, भ्रब्द, हायन। वस्न-वसन, ग्रंशुक, पट, चैत, ग्राच्छादन। वायु—ग्रनिल, समीर, मारुत, समीरण, वात, पवन। विद्यत्—तिडत्, चचला, सीदामिनी, चणप्रभा। विष्णु-नारायण, दामोदर, हृषोकेश, केशव, माधव, गोविन्द, गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर. मुक्तन्द । यृषभ-वृष, बलीवर्द । शत्र—रिपु, वैरी, स्रिर, विपत्ती, स्रिमत्र, परिपन्थी। शिव-शम्भु, ईश, पशुपति, शर्व, ईशान, शंकर, चन्द्रशेखर, गिरीश, मृड, मृत्युंजय, महादेव, त्रिलोचन, हर, त्रिपुरांतक, गंगाधर, वृषध्वज, रुद्र, उमापति।

समय-काल, वेला।

समुद्र—ग्रन्धि, पारावार, उदधि, सिन्धु, सागर, ग्रागीव, वारीश।

सर्प—भुजंग, म्रहि, विषधर, व्याल, फाणी, उरग, पत्रग,

सिंह—मृगेन्द्र, केसरी, हरि, पश्चमुख। सुवर्ण—स्वर्ण, कनक, हिरण्य, हेम, हाटक। सूर्य—सूर, द्यादित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, द्रार्क, मार्तण्ड, रिव, तरिया, भानु, सहस्रांशु। स्त्री—ग्रबला, नारी, विनता, महिला, ग्रंगना, कामिनी, प्रमदा। हनुमान्—मारुति, श्रञ्जनीसुत। हस्त—कर, पाया। हस्ती—दन्ती, द्विप, द्विरद, मतङ्ग, गज, नाग कुञ्जर, करी।

## (२) एकार्थक शब्दों में प्रभेद

दया श्रीर कृपा—िकसी की दुःखी देखकर हृदय पिघल उठता है, वह दया है; छोटों के लिए सहायता करने की इच्छा करना कृपा है।

श्रम धीर प्रमाद—सावधान न रहने से जे। चूक हो जाय वह श्रम है; मूर्खता से या जान-बूक्तकर परवाह न करने से जे। चूक हो जाय वह प्रमाद है। श्रलीकिक श्रीर श्रस्वाभाविक—जो कुछ लोक या समाज में प्राय: न देखा जाता हो, जैसे रामचन्द्र की पितृभक्ति श्रलीकिक थी। जो कुछ स्वभाव या प्रकृतिया सृष्टिनियम के विरुद्ध हो, जैसे अपने लिए दु:ख पैदा करने की चेष्टा मनुष्य के लिए श्रस्वाभाविक होगी।

ईब्या श्रीर द्वेष-दूसरों की उन्नति देखकर अकारण ही

बुरा मानना ईर्ध्या है; यदि दूसरें। से घृषा या शत्रुता किसी कारण की जाय तो वह द्वेष है।

मूर्ख, मूढ़, श्रनभिज्ञ--जिसमें समभाने की शक्ति ही न हो वह मूर्ख या मूढ़ है; जिसे समभाने या अनुभव करने का अव-सर ही न मिला हो वह अनिभज्ञ है।

पुत्र, बालक-ग्रपना लड़का पुत्र है; कोई भी लड़का बालक है।

पत्नी, स्त्री--अपनी स्त्री पत्नी है; कोई भी स्त्री स्त्री है।

श्रद्धा, भक्ति—बड़ों के गुणविशेष के कारण जे। अनुराग उत्पन्न हो वह श्रद्धा है; देवता या गुरुजनों में जे। प्रेम हो वह भक्ति है।

प्रेम, स्नेह, प्रणय, वात्सलय—प्रेम या प्रीति साधारण वस्तु है; छोटो के प्रति जो प्रेम है वह स्नेह है, स्त्री के प्रति जो प्रेम है वह प्रणय है; अपने पुत्र, शिष्य, आदि के लिए जो प्रेम है वह वात्सल्य है।

दु:ख, खेद, चोभ, शोक, विषाद—दु:ख साधारण वस्तु है; खेद पछतावे में या निराशा में होता है; चोभ कोई अनिष्ट हो जाने पर होता है; शोक उस व्याकुलता का नाम है जो किसी के मर जाने या उसी के समान दु:ख से होती है; विषाद उस बड़े दु:ख का नाम है जिसमें कर्त्तव्य-ज्ञान नहीं रहता।

लजा श्रीर ग्लानि—कोई बुरा काम हो जाने से दूसरें को मुँह दिखाने की श्रनिच्छा लजा है; श्रकेले रहने पर भी यदि वह बात चित्त में खटकती रहे तो वह ग्लानि है। त्रुटि ग्रीर हास—किसी काम में कोई कमी रह जाय ते। वह त्रुटि है; बने बनाये काम का कोई ग्रंग बिगड़ जाय ते। वह हास है।

### (३) विपरीतं अर्थवाले शब्द (क) भिन्न शब्द

ग्रादि-ग्रन्त श्राकाश—पाताल शद्र--मित्र ग्रारम्भ--ग्रन्त कोमल-कठोर विष---श्रमृत ज्येष्ठ—कनिष्ठ श्रद्धा—घृणा जड़—चेतन नूतन-पुराय जीवन-मरण पण्डित-मूर्ख सृष्टि—प्रलय स्यूल-सूचम हस्व-सीर्घ शीत—उष्ण धनी--दरिद्र दिन--रात्रि स्वर्ग-नरक उदार-कृपण पाप-पुण्य विधि--निषेध सुख--दुःख सत्य-मिश्या उच--नीच स्थावर-जंगम निन्दा-स्तुति लाभ-हानि (ख) भ्रा, भ्रम् जोड्ने से धर्म-प्रधर्म सत्—ग्रसत् श्रभ-श्रश्चभ न्याय-प्रान्याय

#### रचनाःपीयूष

चर—ग्रचर
स्वस्थ—ग्रस्वस्थ
कल्याण—ग्रकल्याण
कुटिल—ग्रकुटिल
धीर—ग्रधीर
नियम—ग्रनियम
ग्रिथी—ग्रमिथ
ग्रादर—ग्रनादर

म्रातप—म्रनातप भ्रातुर—म्रनातुर ईश—भ्रनीश इचित—म्रनुचित मृत—म्रनुत एक—म्रनेक ऐधर्य—म्रनैश्वर्य

(ग) उपसर्ग जोड़ने से सम—विषम क्रय—विक्रय मान—ग्रपमान जय—पराजय

श्वास—उच्छ्वास

(घ) भिन्न भिन्न उपसर्गों से संयोग—वियोग सुगम—दुर्गम उत्कृष्ट—निकृष्ट स्वतन्त्र-परतन्त्र अतिवृष्टि-अनावृष्टि ष्प्रादा**न**—प्रदान उन्मीलन—निमीलन सरस—नीरस उन्मज्जन—निमज्जन **ध**नुकूल—प्रतिकूल निमह—मनुमह उपकार—प्रपकार दुर्गन्ध—सुगन्ध सधवा-विधवा सज्जन--दुर्जन **श्रनुराग—विराग** उन्नति—ग्रवनति सुल**भ**—दुर्लभ

ने 17ट १—'वि' एक ऐसा विचित्र उपसर्ग है कि कभी ते। इद का अर्थ उल्टा कर देता है, श्रीर कभी शब्द के उसी अर्थ विशेषता पैदा कर देता है; जैसे—

उलटे अर्थ में

विषम = जो सम न हो

विधवा = जिस स्त्री का धव (पति) न हो।

विमल = जिसमें मल न हो

विगुण = जिसमें गुण न हो

विदेश = जो भ्रपना देश न हो।

विपन्न = जो अपने पन्न का न हो

वियोग = योग का उल्टा

विशेषता के अर्थ में

विजय = विशेष जय

विचित्र = जो श्रच्छी तरह चित्रित हो

विगत = विशेष रूप से गत

विज्ञापन = अच्छे प्रकार ज्ञापन ( जनाना )

विधाता = विशेष रूप से धारण करनेवाला

विभ्रम = पूरा भ्रम

विशुद्ध = विशेष रूप से शुद्ध

नोट २--- निषेधात्मक द्य ग्रीर श्रन् दे। प्रकार से शब्दों के दि में जोड़े जाते हैं; एक ते। उन्हीं शब्दों का विपरीत ग्रथ लाने के लिए, जैसे ऊपर के शब्द-संग्रह में दिखलाया गया

है, श्रीर दूसरे बहुत्रीहि समास में जिससे किसी धन्य का भाव ज्ञात होता है; जैसे 'अपुत्र' शब्द का अर्थ 'पुत्र' का उलटा नहीं है, किन्तु अर्थ है 'जिसके पुत्र न हो'; इसी प्रकार 'आदि' का उलटा 'अनादि' नहीं है, किन्तु 'अनादि' का अर्थ है 'जिसका आदि न हो'; इसी प्रकार अनाथ, अनन्त, असीम आदि शब्द भी हैं। विचार करने से ज्ञात होगा कि पुत्र, धादि, नाथ, अन्त, सीमा शब्द नाम संज्ञा हैं, परन्तु बहुत्रीहि समास के कारण अपुत्र, अनादि, अनाथ, अनन्त, असीम शब्द विशेषण हो गये हैं। यदि इन शब्दों के विपरीत अर्थवाले शब्द देना ही हो तो ऐसे सब्द होंगे पुत्रवान, आदिमान, नाथवान, अन्तवान, सीमावान।

बहुत्रोहि समास में इसी प्रकार निर्, वि, आदि उपसगीं का प्रयोग भी होता है; जैसे निर्धन, निरुत्तर, विमल आदि शब्द बहुत्रोहि के कारण विशेषण हैं और धन, उत्तर, मल आदि शब्दों के विपरीत नहीं हैं, किन्तु धनी, उत्तरवान, मलिन आदि शब्दों से विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं।

स्मरण रहे कि विशेषण का विपरीत अर्थ देनेवाला विशेषण ही होना चाहिए, नाम संज्ञा नहीं। यह विषय सावधानी से मनन करना चाहिए, क्योंकि रचना में यदि तुम ऐसा वाक्य लिखेागे कि "धन और निर्धन दोनों को भोजन की धावश्यकता होती है" तो भारी ध्रशुद्धि करेगो।

## (४) अनेकार्थक शब्द

वैसे तो अन्य भाषाओं के शब्द भी कई कई अर्थ रखते हैं, परन्तु संस्कृत के शब्दों में यह बात विशेष रूप से पाई जाती है। 'गो' शब्द के अर्थ देखो—(पुँक्षिङ्ग में) (१) सूर्य, (२) बैल, (३) गोमेध यज्ञ, (४) एक ऋषि का नाम; (स्नोलिङ्ग में) (५) दिशा, (६) भारती, (७) भूमि, (८) गाय; (देनों लिङ्गों में) (६) स्वर्ग, (१०) वज्र, (११) अन्यु, (१२) किरण, (१३) आँख, (१४) बाण, (१५) केश।

चूँ कि संस्कृत के सब अथाँ का प्रयोग हिन्दी में नहीं होता, इसलिए नीचे दिये हुए शब्दों के वे ही अर्थ हम लिखेंगे जिनका प्रयोग हिन्दी में होता है।

श्रङ्क—(१) चिह्न, (२) गोद, (३) १, २, ३, श्रादि।
श्रज—त्रह्मा, दशरथ के पिता, बकरा।
श्रपवाद—कलंक, किसी नियम का न लगना।
श्रम्बर—वस्न, श्राकाश।
श्रकि—सूर्य, मदार का पौधा।
श्रथि—धन, मतलब।
श्राली—सखी, पंक्ति।
ईश्वर—महादेव, समर्थ।
बत्तर—जवाब, उत्तरदिशा, पीछे।
कनक—सुवर्ण, धतूरा।
कर—हाथ, किरण, सूँड, टैक्स।

कला—सोलइवाँ हिस्सा, ६४ कलाएँ। कोटि-करोड़, गोशा। कोश (ष) — ख़ज़ाना, शब्दों का कोष। गुण-सत्व रज तम, हुनर, रस्सी, गुना। गुरु-गुरु, बड़ा, भारी। यहगा-सूर्य चन्द्र का उपराग, लेना, पकड़ना। घन—घना, बादल, गियात में किसी संख्या को उसी से दो बार गुणन करना। चित्र-तसर्वार, विचित्र। जीवन-जीव, जल। तनु-देह, छोटा। तात-पिता, भाई, चचा आदि। दंड- डंडा, सज़ा। दल-समूह, पत्ता, पच। द्रव्य-धन, वस्तु। द्विज-शह्मण्, ब्राह्मण्-चित्रय-वैश्य, पन्नी, दाँत, चन्द्रमा। धर्म-जैसे हिन्दूधर्म, खभाव। धात्री-माता, ग्राँवला, पृथ्वी, उपमाता। नाग—सर्प, हाथी। निमित्त—हेतु, हीला, शकुन। पत्त-महीने का आधा, तरफ, पंख। पतंग-पन्नी, सूर्य, पतिंगा, चंग।

पत्र-पत्ता, पंख, चिट्ठी। पद-पाँव, अधिकार, ख्रोहदा। पय-जल, दुग्ध। पात्र-बर्तन, स्थान। पृष्ठ-पीठ, कागुज़ की पीठ। पोत-नाव, लड़का। प्रान्त—सूबा, किनारा। फल-परिग्राम, वृत्त का फल, तलवार श्रादि का फल। बल-ताकृत, सेना, बलराम। बलि—राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर (टेक्स)। भूत-प्राणी, प्रेत, पृथ्वी ग्रादि पञ्चभूत, बीता हुन्ना। मधु-शहद, शराब। मन्त्र—देवता का मन्त्र, सलाह। मान-सम्मान, ऋभिमान, तील, नाप। माला-फूलों आदि की माला, समूह। मित्र-दोस्त, सूर्य। मुद्रा-रुपया-पैसा, मोहर, शरीर के भिन्न भिन्न अङ्गों को विशेष रीति से रखना। यम-यमराज, योग का एक ग्रंग। योग-योगशास्त्र, मिलना। रश्मि—किरण, रस्सी। रस-नवरस, षट् रस, दवा, प्रेम, भ्रानन्द, पारा।

राग-प्रेम, रंग, गाने का राग। वन-जंगल, जल। वयस्—उमर, पत्ती। वर-श्रेष्ठ, वरदान, दुलहा। वर्ष-ब्राह्मण भ्रादि ४ वर्ष, रंग, अचर। विष्रह—लड़ाई, शरीर। विधि-रीति, ब्रह्मा शक्ति—बल, साँग ( अल ), दुर्गा आदि शक्तियाँ। शिव-महादेव, कल्याण। सत्व-एक गुण, जीव। सन्तति-लड़के-बाले, सिलसिला। सन्धि-मिलाना, सुलइ। सर्ग--ग्रध्याय, सृष्टि। हरि-विष्णु, सूर्य्य, इन्द्र, सिंह, वानर। ( ५ ) रूप में किश्चित् भिन्न शब्द

ग्रंस—कन्धाः ग्रंश—हिस्सा। ग्रंपेत्ता—इच्छाः उपेत्ता— निरादर। ग्रंशक्त—जिसमें शक्ति न होः ग्रासक्त—लगा हुग्राः, मोहित। ग्राकर—खानिः श्राकार—सूरतः, शक्ल। छत्र— छतरीः त्तत्र—त्तित्रयः सत्र—यज्ञः, ग्रंत्र ग्राहे बाँटना। छात्र— विद्यार्थीः त्तात्र—त्तित्रयः। तरणी—नौकाः तरुणी—युवती। द्विप—हाथीः द्वीप—जज़ीरा। प्रकार—रीतिः प्राकार—किले ग्रादि का एक ग्रंग। प्रथा—रीतिः पृथा—ग्रर्जुन की माता। प्रसाद—प्रसन्नता, प्रासाद—महल। बिल—उपहार, कर, दैश का नाम; बली—बलवान; बालि या बाली—एक वानर का नाम। मूल—जड़; मूल्य—दाम, कीमत। लच्च—लाख; लच्य—निशाना, इष्ट। वसन—कपड़ा; व्यसन—बुरो ध्रादत। वाक्य—शब्दसमूह; वाच्य—अर्थ। शंकर—महादेव; संकर—मिला हुन्ना। शर—बाण; सर—तालाब। शूर—वीर, सूर—सूर्य, ग्रन्धा। सकल—पूरा, शकल—खंड। सर्ग—सृष्ट; स्वर्ग—देवतान्नों का लोक। स्वपच—स्वयम्पाको; श्वपच—चाण्डाल। मह—सूर्य चन्द्र ग्रादि; गृह—घर। (६) कई रूपवाले शब्द

(क) इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द जो किन् प्रत्यय से न बने हों प्राय: ईकारान्त रूप में भी शुद्ध होते हैं—अवनि—अवनी (पृथ्वी), अवलि—अवली (पंक्ति)। आलि—आली (सर्वा); कटि—कटो (कमर)। तरिण—तरणी (नौका)। धरिण—धरणी (पृथ्वी)। धरिण—मही। अर्थि—धूली। भृकुटि—भृकुटो। महि—मही। अर्थि—अर्थी।

क्तिन् प्रत्यय से बने शब्द ईकारान्त नहीं हो सकते; जैसे मति, गति, शान्ति, बुद्धि, शुद्धि, नीति, प्रोति, कान्ति भ्रादि।

(ख) जो तद्धितान्त शब्द घञ्प्रत्यय (तथा किप्प्रत्यय) से बने हैं उनके पूर्व का उपसर्ग कभी कभी दीर्घ हो जाता है, जैसे प्रतिकार—प्रतीकार, परिहार—परीहार, प्रतिहार—प्रतीहार; परिहास—परीहास।

- (ग) श, ष, स के भेद से; जैसे कलश—कलसः; किश-लय—किसलयः मुशल—मुसलः; वशिष्ठ—वसिष्ठः; शायक— सायकः; शूकर—सूकरः; कोश—कोष।
- (घ) फुटकर शब्द—भृकुटि—श्रुकुटि; मृषक—मृषिक; विहग— विहंग, विहंगम; तुरग—तुरंग, तुरंगम; भुजग—भुजंग, भुजंगम; श्रपिधान—पिधान; दम्पति—दम्पती; पृथिवी— पृथ्वी; श्रमावास्या—श्रमावस्या; पूर्णिमा—पूर्णमासी; तेल-तेल।

### (७) विशेष रूढ़िवाले शब्द

प्रज्ञाच सु — बुद्धि हो आँ ब जिसकी, ध्रार्थात् बुद्धिमान्;
परन्तु अन्धे ही को प्रज्ञाच सु कहते हैं। कल्याणभार्य (हिन्दी
का प्रयोग) = जिसकी स्त्री कल्याणवाली हो, इसका प्रयोग ऐसे
पुरुष के लिए करते हैं जिसकी स्त्री मर गई हो। देवानांप्रिय =
देवताओं को प्यारा, यह शब्द बिल के पशु के लिए आता है।
ध्रार्थचन्द्र = आधा चन्द्रमा; यह शब्द गरदिनया देने (हाथ
से गईन का पिछला भाग पकड़कर ढकेल देने) के अमें
ध्राता है। वादशाह का मेहमान—ध्रसहयोग आन्दोलन के
समय जो लोग कारागार भेजे जाते थे वे ध्रपने को इसी नाम
से पुकारते थे।

## (८) विशिष्ट त्रादरार्थक शब्द

पण्डित—प्राय: ब्राह्मणों के लिए ठाकुर—प्राय: चित्रयों के लिए लाला—इस प्रान्त में प्रायः कायस्थों के लिए; पञाब में अन्य जातियों के लिए भी

मुंशो--प्राय: कायस्थों के लिए

साह—(नाम के पीछे) प्राय: वैश्यों या व्यापारियों के लिए

सरदार-सिक्खें के लिए

मौलवी-मुसलमानों के लिए

बाबू—बङ्गालियों के लिए या दूपर के कर्मचारियों के लिए, या ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लिए।

चौधरो—खानदानी शब्द

राय-भाटों के लिए, या जिनकी पदवी प्राप्त है।

महन्त-मठों के प्रधानों के लिए

स्वामी—संन्यासियों के लिए

श्रीयुत—हर किसी के लिए

श्रीमान्—बहुत विशिष्ट सम्मान योग्य व्यक्तियों के लिए। मिस्टर—श्रॅगरेज़ों के लिए, परन्तु श्रॅगरेज़ी पढ़े-लिखे ,स्तानियों के नाम के पूर्व में भी व्यवहार में लगाया जाता है।

नोट १—यदि नाम लेना न हो श्रीर इन श्रादरार्थक शब्दों ही से सम्बोधन करना हो ते। पण्डित, लाला, मुंशी, साह, बाबू, चौधरी, राय (भाट के श्रर्थ में), महन्त, स्वामी शब्दों के पीछे 'जी' शब्द जोड़ा जाता है। ठाकुर, सरदार, मौलवी, राय (पदवी के श्रर्थ में), शब्दों के श्रन्त में 'साहेब' शब्द ही भ्रच्छा लगता है। कभी कभी पण्डित, लाला, गुंशी बाबू, चौधरी शब्दों के भ्रन्त में भी 'स्नाहेब' शब्द जोड़ा जाता है।

ने रि २—िश्चियों के लिए ठकुराइन, ललाइन, मुंशि ग्राइन, सीहाइन या साहुन; बबुवाइन, चौधराइन, श्रीयुता, श्रीमती, मिसेज़ भ्रादि शब्दों का प्रयोग होता है।

कुछ अन्य शब्द भी हैं जो, बिना नाम के, आदरार्थ व्यवहत

मिस्री—लोहार, बढ़ई श्रादि कारीगरी के लिए।

महरा--कहारों के लिए।

रैदास-चमारां के लिए।

बरेठा-धोबी के लिए।

मियाँ — मुसलमानें के लिए, जब कि मुंशी या मैलिवी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता।

(९) विशेष जीवधारियों तथा वस्तुओं के शब्द यद्यपि सभी जीवधारियों के शब्द को 'बेलिना' कहते हैं, तथापि उनमें भेद करने की दृष्टि से उनके बेलों के लिए भिन्न मिन्न शब्द प्रयुक्त होते हैं।

हाथी चिग्वाड़ता है। ऊँट बलबलाता है। घोड़ा हिनहि-नाता है। गधा रेंकता है। गाय बम्बाती है। भैंस चुकड़ती है। कुत्ता भौंकता है। बिल्लो मेंडमेंड करती है। बकरी मिमियाती है। सुझर घुरघुराता है। सियार हुवा हुवा करता है। शेर गरजता है। मेंढक टर्र टर्र करता है। तेता पढ़ता है। मैना पढ़ती है। कबूतर गटरगें। करता है। कीवा काँव काँव करता है। मुग़ी कुकुड़्कूँ करता है। पपीहा 'पी कहाँ' कहता है। कोयल कुहू कुहू करती है। भीरा गुजारता है। साँप फुप-कारता है। मक्खो भनभनाती है। चिड़िया चहचहाती है।

वस्तुश्रों के शब्द—पत्ता खटकता या खड़कता है। घड़ी खटखट करती है। गाड़ी घड़घड़ाती है। चारपाई चरचराती है। साँस चलती है। दिल घड़कता है। बादल गरजता है। हवा सनसनाती है। दाँत कटकटाते हैं। पह्ल करफराते हैं। तेल छनछनाता है।

## (१०) वस्तुश्रों के हिलने या चलने के लिए उपयुक्त शब्द

भण्डा फहराता है। चील मँडलाती है। बिजली चमकती है। बन्दर लिसयाता है। साँप रेंगता है। नाव डगमगाती है। ग्राँसू डबडबाते हैं। ग्राँखें चैंधियाती हैं। मन डाँबाँडोल होता है।

( ११ ) कुछ विशेष संख्याएँ

एक---१ ईश्वर

दो-- २ फल (पाप, पुण्य)

तीन—३ काल, ३ गुण, ३ देष, ३ देव, ३ लोक, ३ स्रिप्त, ३ ऋण, ३ ताप, ३ काण्ड, ३ राम, ३ वायु के गुण, ३ शिव के नेत्र।

चार—४ वर्ग, ४ द्याश्रम, ४ युग, ४ फल, ४ वेद, ४ द्यावस्थाएँ, ४ दिशाएँ, ४ योनियाँ, ४ सेना के द्यङ्ग, ४ नीति के उपाय, ब्रह्मा के ४ मस्तक, ४ धाम।

पाँच—५ तत्त्व, ५ प्राण, ५ ज्ञान-इन्द्रियाँ, ५ कर्म-इन्द्रियाँ, ५ यज्ञ, पञ्चामृत, ५ काम के बाण, शिव के ५ मस्तक, ५ देवता।

छ:—६ ऋतु, शास्त्र, ६ रस, ६ वेदाङ्ग, ६ ईतियाँ, स्कन्द के ६ मुख।

सात—७ ऋषि, ७ लोक, ७ वार, ७ सागर, ७ द्वीप, ७ तल, पृथ्वी के ७ अद्भुत पदार्थ, ७ पर्वत ।

ब्राठ—८ वसु, ८ सिद्धियाँ, ८ पहर, ८ योग के श्रङ्ग ।

नव— स् ग्रह, स् निधियाँ, स् रस, स् दुर्गा, स् प्रकार की भक्ति, स् नन्द, स् श्रङ्क।

दश—१० दिशाएँ, १० इन्द्रियाँ, १० विष्णु के अवतार, रावण के १० मुख।

ग्यारह--११ रुद्र, ११ इन्द्रियाँ।

बारह—१२ महीने, १२ राशियाँ, १२ ऋादित्य, दर्जन में वारह इकाइयाँ।

चै। दह-१४ लोक, १४ विद्याएँ, १४ मनु, १४ रत्न। पन्द्रह-१५ तिथियाँ।

सोलह—१६ कलाएँ, १६ शृङ्गार, १६ संस्कार, रुपये में १६ भ्राने। अठारह—१८ पुराण, १८ उपपुराण, १८ विद्याएँ, १८ प्रत्य-ङ्गिरा देवी की भुजाएँ, १८ स्मृतियाँ, १८ नरक ।

चौबोस--२४ तस्व। पश्चोस-२५ तत्त्व, विष्णु के २५ अवतार। सत्ताईस-२० नत्तत्र, २७ योग। तीस-राशि या लग्न में ३० ग्रंश, महीने में ३० दिन। तेंतीस-3३ देवता । चालीस-मन में चालीस सेर। उनचास-पवन। चौंसठ—६४ कलाएँ। चौहत्तर-७४ चतुर्युगी (एक मन्वन्तर में ) ग्रस्सी—८० वातविकार। चौरासी--- अलच योनियाँ, - अधासन । छान्नवे—-६६ यज्ञोपवीत में चौवों की संख्या। सी-१०० वर्ष की मनुष्यायु। एक सी ग्राठ-माला में १०८ दाने। एक सौ बोस-१२० वर्ष की परमायु। सहस्र - शेष के १००० फण, इन्द्र की १००० आँखें।

## (१२) शब्दों के द्वारा संख्याएँ लिखने की विधि

० के लिए 'श्राकाश' शब्द तथा उसके पर्य्यायवाची शब्द ।

१ को लिए पृथ्वी, चन्द्र आदि शब्द।

२ को लिए भुज, युग्म आदि शब्द।

३ को लिए राम, शिवनेत्र, गुण, अग्नि आदि शब्द।

४ के लिए वेद, युग आदि शब्द।

५ को लिए बाग्र तथा उसको पर्य्यायवाची शब्द।

६ को लिए रस, ऋतु स्रादि शब्द।

७ के लिए ऋषि, नग, अ।दि शब्द।

को लिए वसु आदि शब्द ।

स को लिए नन्द, यह, ग्रंक ग्रादि शब्द।

पहला शब्द इकाई बतलाता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, इसी प्रकार आगे भी। जैसे यह पुस्तक संवत् १-६८४ में लिखी जाती है तो पुस्तक के अन्त में कोई छन्द इस प्रकार लिखा जा सकता है—

विक्रमसंवत् वेद वसु, नन्द चन्द्र, नभ मास । (नभ = श्रावण) शुभ 'रचना-पोयूष' यह हिन्दो भई प्रकास ॥

महाकवि विहारीलाल ने अपनी 'सतसई' के अन्त में प्रनथ-समाप्ति का समय इस प्रकार बताया है——

संवत् यह ससि जल्धि छिति, छठि तिथि, बासर चन्द। चैत मास पख ऋष्ण में, पूरन धानँदकन्द। अर्थात् यह रू, ससि १, जलिध ७, छिति १ से बने संवत् १७१ रू में यन्थ-समाप्ति हुई।

#### (१३) दे। हरे शब्द

- (क) एक ही शब्द की पुनरुक्ति—बार बार, पुन: पुन:, दिन दिन, दिने दिन, मोटा मोटा (डंडा), आगे आगे, सोच सोच कर, पानी ही पानी, राह राह, नीचे नीचे, कैं। की ड़ी, कुछ कुछ, हाथों हाथ।
- (ख) किसी शब्द के परे उससे भिन्न परन्तु समानार्थक या निकट सम्बन्धवाला शब्द जोड़ना--धन धान्य, ऋद्धि सिद्धि, घर दुवार, पोथी पन्ना, खाना पोना, नहाना धोना, चलना फिरना, भाड़ना पोछना, देखना भालना, डाँटना फट-कारना, सँवार सिङ्गार, मार पीट, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, नाच कूद, खेल कूद, गाना बजाना, घास पात, डील डील, खेत खिलयान, नदी नाला, जली भुनी, सभा समाज, छल बल, हाथ पैर, काट छाँट, वज़ा कृता, छान बीन, दाना पानी, चमक दमक, भ्रामोद प्रमोद, हाट बाज़ार, दान दिच्या, श्रद्धा भक्ति, रीति नीति, सेवा शुश्रुषा, हृष्टपुष्ट, बोल चाल, हरा भरा, ग्रानुनय विनय, ग्राहार विहार, देख रेख, बन्धु बान्धव, बाल बच्चे, चित्र विचित्र, दवा दरमत, जीव जन्तु, किस्सा कहानी, जाँच परताल, दूध दही, भ्राचार विचार, चाल चलन, संगी साथी, लूट मार, गली घाट, जल वायु।
  - (ग) किसी शब्द के परे उससे विपरीत अर्थवाला शब्द

जोड़ना—ग्रागे पीछे, दाहिने बायें, ग्राकाश पाताल, नीचे ऊपर, यहाँ वहाँ, भला बुरा, देन लेन, खरी खोटी, चर ग्रचर, स्थावर जङ्गम, धर्माधर्म, सुख दु:ख, जमा ख़र्च, हानि लाभ, छोटे बड़े, पाप पुण्य, ग्राय व्यय, गुण देख, निन्दा स्तुति, शुभाशुभ, संधि विम्ह, जीवन मरण, हर्ष विषाद, जय पराजय, संपत्ति विपत्ति, खर्ग नरक, उदय ग्रस्त, उत्थान पतन, गुणो निर्गुण, धूप छाँह, सुबह शाम, रात दिन, थोड़ा बहुत।

(घ) किसी शब्द के परे उसका अनुकरण-मात्र निरर्थक शब्द जोड़ना—धोना धाना, जोड़ना जाड़ना, खोदना खादना, खोत पात, आमने सामने (पहला शब्द निरर्थक), जोड़ तोड़, नेक भोंक, मेला ठेला, अदल बदल (पहला शब्द निरर्थक), अड़ोस पड़ोस (पहला शब्द निरर्थक), चुप चाप, दोड़ धूप, दाना दनका, सवारी शिकारी, चैन चान, गोल माल।

### ( १४ ) शब्दें। के लिङ्ग

यह मानी हुई बात है कि अन्य भाषाओं की अपेचा हिन्दों का सीखना सरल है। भारत के कोने कोने में इसके जाननेवाले मीजूद हैं। संयुक्त प्रान्त, विहार, पंजाब, मध्य-प्रान्त, राजपूताना आदि की तो बात ही नहीं, बंगाल, गुज-रात, महाराष्ट्र, मदरास के लोग भी साधारण हिन्दों बोल लेते थीर समभ लेते हैं। इसी लिए हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा मानने में आपित नहीं होती। यदि हिन्दों में लिङ्ग की अशुद्धियाँ अन्य प्रान्तवासी करते हैं तो व्यवहार की

दृष्टि से कोई हानि नहीं, क्योंकि भाव स्पष्ट हो जाता है; परन्तु साहित्य की दृष्टि से यह त्रुटि है। हिन्दो में लिङ्ग का वड़ा भगड़ा है। जिन जीवधारियों का जोड़ा होता है वे प्रकृति ही से या ते। नर होते हैं या मादा। रचना में उन्हों के अनुकूल विशेषण, सर्वनाम तथा किया का प्रयोग होता है। इसके भी अववाद हैं, जैसे दीमक शब्द को सदा स्रोलिङ्ग मानते हैं, परन्तु दीमकों में नर धौर मादा ध्रवश्य होते हैं। इसी प्रकार कीड़ा, मकोड़ा, चोंटा, बिच्छू, कीवा आदि शब्द पुँक्लिङ्ग में और चिड़िया, चोंटी, छिपकली, गेह आदि शब्द स्रोलिङ्ग में जीर चिड़िया, चोंटी, छिपकली, गेह आदि शब्द स्रोलिङ्ग में व्यवहत होते हैं।

बड़ो कठिनता है उन शब्दों में जो निर्जीव वस्तुओं के नाम हैं। हम कैसे जानें कि वे पुँछिङ्ग हैं या स्त्रीलिङ्ग ? यह भी नहीं कि एक ही वस्तु के जितने नाम हो सबका वही खिङ्ग हो, उदाहरण के लिए देखे। घर, गृह, मकान, महल, प्रासाद आदि शब्द पुँछिङ्ग हैं श्रीर उसी वस्तु के नाम हवेजी, बखरी, शाला श्रादि स्त्रोलिङ्ग हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हिन्दी में संस्कृत से उज्जटा प्रयोग होता है, जैसे श्रव्जलि, तान, शाय, धातु, जय, मृत्यु, सन्तान, समाज, ऋतु, प्रलय, यज्ञ, पोतल, कुशल, पुलक, श्वास, श्रिम, वायु, व्याधि, सन्धि, समाधि, निधि, श्रात्मा, महिमा, देह श्रादि संस्कृत के पुँछिङ्ग शब्द हिन्दी में स्त्रोलिङ्ग माने जाते हैं, श्रीर देवता श्रादि संस्कृत के स्त्रोलिङ्ग शब्द हिन्दी में स्त्रोलिङ्ग शब्द हिन्दों में पुँछिङ्ग माने जाते हैं।

इन कठिनाइयों से बचने का एक-मात्र डपाय है रिवाज। जिस शब्द का जैसा प्रयोग व्यवहार में त्राता है वही शुद्ध है। परन्तु यह मार्ग भी श्रत्यन्त निरापद नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका लिङ्ग एक स्थान में एक धीर दूसरे स्थान में दूसरा माना जाता है। फ़िकर, तूती, ढे।ल प्रादि शब्द इसी प्रकार के हैं। यही नहीं, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मंभट, कुआ, गेंद, तिकया, गड़बड़, खोज, हुलिया, सन्दृक, क़लम, श्रादि शब्द इसी प्रकार को हैं। देश-भेद से लिङ्ग-भेद का उदाहरण पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी को शब्दें। में सुनिए—''श्रागर विहार में 'हाथी विहार करती' है तो पञ्जाब से 'तारें आती' हैं श्रीर संयुक्त-प्रान्त के काशी-प्रयाग में लोग 'ऋच्छी शिकारें' मारकर 'लम्बी सलामें' करते हैं। भ्रगर विहार में 'दही खट्टी' होती है तो मारवाड़ में 'बुख़ार चढ़ती' है, 'जनेऊ उतरती' है, श्रीर कानपुर के मैदान में 'दूँद गिरता' धीर 'रामायण पढ़ा जाता' है। विद्यार में 'हवा चलता है' तो भालरापाटन में 'नाक कटता' है श्रीर मुरादाबाद में 'गोलमाल मचती' है।"

श्रव यह प्रश्न पैदा होता है कि साहित्य के लिए किस प्रान्त श्रीर किस स्थान की बोली प्रमाणक्ष्य समभानी चाहिए। प्राय: लोगों की राय है कि दिल्ली, मथुरा, श्रागरा की भूमि हिन्दी की जन्मभूमि है, वहीं का श्रनुकरण सबको करना चाहिए। लखनऊ प्रान्त की बोली भी टकसाली समभी जाती है। उर्दू के विषय में तो दिल्ज़ी श्रीर लखनऊ में सदा नेकि-भोंक रहा करती थी। चूँिक लिङ्ग के विषय में श्रागरा तथा लखनऊ की बालियों में प्राय: अन्तर नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि संयुक्तप्रान्त के अवधमण्डल तक लिङ्ग के विषय में विशेष गड़बड़ नहीं है। पूर्वी ज़िलों में विहार के सम्पर्क के कारण आगरा और लखनऊ के प्रतिकूल लिङ्गों का व्यवहार होता है।

यह कठिनता होने पर भी साहित्यिक हिन्दों के लिङ्गों में विशेष श्रड्चन नहीं पड़ती। परन्तु यदि कोई छात्र इस विषय पर ध्यान ही न दें तो उसके लिए कोई उगाय नहीं है। सद्ग्रंथ पड़ने से श्रीर अभ्यास से सब कार्य ठीक हो सकता है।

यह असम्भव है कि दोनों लिङ्गों के हज़ारों शब्दों की तालिका इस छोटी पुस्तक में दो जा सके। दिग्दर्शनार्थ कुछ शब्द दिये जाते हैं। संस्कृत श्रीर अरबी फ़ारसी के शब्दों के लिङ्ग हम पहले ही लिख चुके हैं।

## जाहेबाले शब्द

- (१) आकारान्त पुँखिङ्ग शब्दें। के अन्त में 'आ' की जगह 'ई' कर देने से स्नोलिङ्ग हे। जाता है — लड़ का-लड़ की, घोड़ा-घोड़ो आदि।
- (२) कुछ अक्रारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के अन्त में नी जोड़ने से—सिंह-सिंहनी, ऊँट-ऊँटनी भ्रादि।

- (३) व्यापार या पेशा करनेवालों के पुँल्लिङ्ग नामें। के धन्तम स्वर की जगह 'इन' जोड़ने से—लेहार-लोहारिन; जुलाहा-जुलाहिन; नाई-नाइन आदि।
- (४) धास्पद, पदवी या उपनामसूचक पुँल्लिङ्ग शब्देां में 'ग्राइन' जोड़ने से—ठाकुर-ठकुराइन; बाबू-बबुग्राइन; पाँड़े-पँडाइन भ्रादि।
- (५) सम्बन्ध, पेशा, जाति, उपनाम आदि सूचक पुँ लिङ्ग शब्दों में 'आनी' जोड़ने से—देवर-देवरानी, मेहतर-मेहतरानी, खत्री-खत्रानी, चैाधरी-चैाधरानी आदि ।
- (६) कुछ पुँक्लिङ्ग शब्दों में 'इया' जोड़ने से— बूढ़ा-बुढ़िया, कुत्ता-कुतिया भ्रादि।
- (७) कुछ शब्दें। के दोनों लिङ्गों में थोड़ी सी समता रहती है—राजा-रानी, ससुर-सास भ्रादि।
- ( ८) कई स्रोलिङ्ग शब्दे। से पुँल्लिङ्ग रूप बनते हैं—भेंस-भेंसा, राँड-रॅंडुग्रा, बहिन-बहनोई ग्रादि।
- ( ६) कुछ शब्दें। में 'नर', 'मादा' शब्द जोड़कर लिङ्ग का ग्रन्तर बताया जाता है—-नर रीछ--मादा रीछ, नर भेड़िया—-मादा भेड़िया भ्रादि।
- (१०) कुछ शब्द बिलकुल भिन्न होते हैं—पिता-माता; पुरुष-स्त्री; बैल-गाय श्रादि।

## बिना जोड़ेवाले शब्द पुँछिङ्ग

- (१) भ्राव, पा, पन, वट, इट, प्रत्ययों से बने भाववाचक शब्द—त्वनाव, बनाव, बुढ़ापा, बचपन, बनावट, खुजलाइट भादि।
- (२) हिन्दी के आकारान्त शब्द—लोटा, सोना, तोला, पेड़ा आदि। परन्तु संस्कृत के आकारान्त शब्द खोलिङ्ग होते हैं, जैसे सत्ता, विद्या आदि।
- (३) महीनों को नाम, दिनों को नाम, पहाड़ों को नाम, नव प्रहों को नाम, अचरों को नाम (इ, ई, ऋ को छोड़कर), प्राय: वृत्तों को नाम (जामुन, नीम, खिरनी, खजूर आदि को छोड़कर)—जैसे चैत्र, वैशाख आदि; रिववार, सोमवार आदि; हिमालय, विन्ध्याचल आदि; सूर्य, चन्द्रमा आदि; आ, आ, क, ख आदि; आम, महुआ, बबूल, पीपल, बरगद आदि।
- (४) शरीर के ग्रंगों में मूड़, कान, गला, हृदय, रक्त, मांस, हाथ, ग्रॅंगूठा, नख, पैर, घुटना, मुँह, पेट, हें।ठ, दौत, चमड़ा, बाल, रोधाँ ग्रादि।
- (५) भोजनों में भात, मालपुद्रा, हलुत्रा, लड्डू, अचार
- (६) अनाजों में गेहूँ, चना, जैं।, उड़द, बाजरा, कोदौँ, मटर, धान, चावल आदि।

- (७) वस्त्रों में कुर्ता, श्रॅगरखा, साफ़ा, डुपट्टा, कोट, पैजामा, मोजा, रूमाल, लहँगा श्रादि।
- (८) बरतनें में लोटा, गिलास, घड़ा, डोल, तवा, चमचा, चिमटा, कटोरा, बहुगुना आदि।
- ( ६) ग्राभूषणां में कंठा, माला, द्वार, कंगन, कड़ा, भुभका, करनफूल ग्रादि।
- (१०) रह्नों में हीरा, मेली, मूँगा, पन्ना, नीजम, माणिक, पुखराज आदि।
- (११) धातुत्रों में सोना, ताँबा, राँगा, लोहा, सीसा, काँसा, पारा, जस्ता आदि।
- (१२) मकान के अंगों में दरवाज़ा, किवाड़, पत्थर, चूना, ताखा, भरोखा, कमरा, भ्राँगन, बरोठा, चबूतरा, काठा, जीना भ्रादि।
- (१३) घर के सामान में मूसल, सूप, जाँता, चूल्हा, आदि।
- (१४) श्रीज़ारों में फावड़ा, हॅंसिया, सूजा, हल, फाल, खुरपा, गॅंड़ासा, छुरा श्रादि।
- (१५) जल-संबंधी—नाला, कुवाँ, तालाव, समुद्र, पानी, बादल, कुहरा ग्रादि।
- (१६) फुटकर शब्द—ग्रनाज, ईधन, कम्मल, काजल, खुर, गूदा, गोबर, घमंड, घूँघट, चक्कर, चन्दा, चोला, जमाव, जुवा, जोखिम, भगड़ा, भंभट, ढङ्ग, ढाँचा, तोड़, त्योहार, शूक,

दाम, दाँव, दिखाव, दौरा, धंधा, धब्बा, धुवाँ, नल, नाता, निपटारा, परदा, पसीना, बंगला, बरतन, बादल, बिल, बेभ्भ, भरोसा, भाड़ा, मक्खन, मेला, मैदान, मैल, मोम, रंग, साथ, सामान।

#### स्रीलिंग

- (१) आई, ई, स प्रत्ययों से बने भाववाचक शब्द— निठुराई, भलाई, मिठास आदि।
- (२) प्रायः ईकारान्त शब्द—टोपी, राटो, घाँटी, मिट्टो, शीशी त्रादि।
- (३) नदियों को नाम, तिथियों को नाम, भाषाओं को नाम—गंगा, गोदावरी ग्रादि; पड़वा, दुइज, तीज ग्रादि; हिन्दो, मराठी, ग्रॅंगरेज़ी ग्रादि।
- (४) शरीर के अङ्गों में आँख, छाती, पसली, हड्डी, कुहनी, हथेली, उँगली, खाल, गर्दन, जीम, पीठ, कलाई धादि।
- ( ५ ) भोजने में रे।टी, दाल, पकी ड़ो, पूरी, तरकारी, जलेबी, खिचड़ी आदि।
  - (६) अनाजी में जुआर, मूँग, अरहर, मसूर धादि।
- (७) वस्त्रों में धोती, क्मीज़, अचकन, टेापी, चादर, स्रोदनी, ऋँगिया स्रादि।
- ( = ) बरतने। में कड़ाही, करछी, थाली, कटोरी, बटलोई, देग भ्रादि।

- ( ﴿ ) म्राभूषणों में हमेल, नशुनी, पायज़ेब, करधनी, म्राह्मी, वाली, चूड़ी म्रादि।
  - (१०) रह्नों में चुन्नो।
- (११) धातुत्रों में चाँदी, पीतल, गेरू, खड़िया, मिट्टी, टीन म्रादि।
- (१२) मकान के अंगों में छत, दीवार, नींव, ईट, लकड़ी, दहलीज़, चैाखट, कोठरी, घड़ौची आदि।
- (१३) घर के सामान में मेज़, कुर्सी, दरी, अलमारी, खूँटी, चैकी आदि।
- (१४) घोजारो में सुई, कटार, कुदाल, ग्रालपीन, नहन्नो, छुरी, सलाई, कुंजी ग्रादि।
- (१५) जल-सम्बन्धो— नदी, बावली, भाप, बर्फ़, श्रोस ग्रादि।
- (१६) फुटकर शब्द— अनबन, आढ़त, आयु, ईख, डमंग, ओट, कोख, खपत, खोह, खाद, खटक, खान, गर्द, घात, घूँस, चोट, चमक, चाय, चाह, चोंच, चैन, छाप, छट, जलन, जाँच, डींग, तरङ्ग, थाह, देाड़, दाब, धूम, धुन, धमक, प्यास, पकड़, पश्चायत, पुकार, पोल, बाढ़, बैठक, बौछार, भीड़, भेंट, माँद, साध, सीख, हलचल।

## अशुद्धियों के नमूने

हमने एक परोत्ता को कापियाँ देखकर कुछ विशेष ग्रशु- दियाँ लिख ली थीं; उन्हें दिग्दर्शनार्थ ग्रागे दिखाते हैं:—

| स्रशुद्ध रूप         | शुद्ध रूप         | अशुद्ध रूप    | शुद्ध रूप         |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ग्रभावता             | ग्रभाव            | प्र <b>थक</b> | पृथक्             |
| <b>ग्र</b> संते।श    | <b>ग्र</b> संतोष  | प्रमात्मा     | परमात्मा          |
| <del>ग्रस्मर्थ</del> | <b>भ्रसम</b> र्थ  | प्रशन्नता     | प्रसन्नता         |
| ग्रादर्गीय           | <b>भादर</b> णीय   | जुवक          | युवक              |
| श्राधीन              | ग्रधीन            | तुच           | तुच्छ             |
| <b>प्रा</b> राग्यता  | <b>ग्रा</b> राग्य | तैय्यार       | तैयार, तय्यार     |
| भ्रालस्यता           | स्रालस्य          | दुखदाई        | दु:ख <b>दा</b> यी |
| इतियादि              | इत्यादि           | दुरगति        | दुर्गति           |
| <b>उ</b> तपन्न       | उत्पन्न           | दुष्मन        | दुश्मन            |
| उपरोक्त              | उपर्युक्त         | हुष्य         | दृश्य             |
| <b>उ</b> त्रतशोल     | <b>उन्नति</b> शील | द्रष्टि       | दृष्टि            |
| उलंघन                | उल्लंघन           | दुष्टताई      | दु <b>ष्ट</b> ता  |
| ऐक्यता               | ऐक्य, एकता        | धीर्य         | धैर्य             |
| भ्रीसर               | ग्रवसर            | नि <b>र</b> स | नीरस              |
| कुच्छ                | কুন্ত             | निरोत्साह     | निरुत्साह         |
| कृषी                 | कृषि              | निदेशि        | निदेषि            |
| कंगालता              | कंगाली            | नि:स्वार्थी   | नि:स्वार्थ        |
| ग्रीबता              | ग्रोबी            | निवार्गार्थ   | निवारणार्थ        |
| गुँड                 | गुण               | न्यून्ता      | न्यूनता           |
| गृह्ण                | प्रहण             | परिणित        | परिग्रत           |
| जामिती               | जागृति            | परसपर         | परस्पर            |

# दे। प्रकार से लिखे जानेवाले शब्द (१) शब्दें। में स्वर श्रीर व्यञ्जन का प्रयोग

खावेगा, खायेगा, खायगा, खाएगा। संख्यायें, संख्याएँ। हुवा, हुम्रा। चाहिए, चाहिये। लिए, लिये। गई, गयी। गए, गये। माताग्री, मातावें। जाम्री, जाव, जावे। इनमें से कै।न से शब्द शुद्ध हैं ?

यह विषय बड़ा विवादमस्त है; हर एक परिपाटी के पन्न-पाती विद्वान मै।जूद हैं; इसलिए इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। हम केवल यह बतला सकते हैं कि प्राय: कै।न से रूप श्रिधक प्रचलित हैं।

- (क) प्राय: 'व' नहीं पसन्द किया जाता, जावेगा, हुवा, मातावों, जावे।, ग्रादि का रिवाज दिनों दिन कम होता जाता है।
- (ख) जहाँ एकवचन में 'य' होता है वहाँ बहुवचन में भी 'य' रखते हैं, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में स्वर कर देते हैं; जैसे 'गया' से 'गये' परन्तु स्त्रीलिङ्ग में 'गई'। जहाँ एकवचन होता ही नहीं या एकवचन में 'य' से बच सकते हैं वहाँ स्वर लिखते हैं, जैसे 'लीजिए', 'चाहिए' (ब० व० चाहिएँ)।
- (ग) एकवचन 'लिया' के बहुवचन में 'लिये' लिखते हैं, परन्तु भ्रव्यय में 'लिए' लिखते हैं; जैसे 'इसलिए मैंने सात भ्राम लिये''।

- (घ) भ्राकारान्त शब्दों के बहुवचन में स्वर लिखते हैं; जैसे संख्याएँ, राजाओं।
- (ङ) इकारान्त, ईकारान्त शब्दें। के बहुवचन में 'य' लिखते हैं; जैसे ऋषियों, घेाड़ियों।
- (च) उकारान्त, ऊकारान्त शब्दों के बहुवचन में प्रायः स्वर लिखते हैं, जैसे भानुग्रों, भालुग्रों।
- (छ) ग्राकारान्त धातुग्रीं के 'विधि' में स्वर लिखते हैं। जैसे लाग्री, जाग्री।
  - (ज) जायगा, जायेगा में से यथारुचि लिखते हैं।
    - (२) विभक्ति का चिह्न कहाँ लिखा जाये?

यह विषय भी विवादमस्त है। कोई लोग शब्द के साथ मिजाकर विभक्ति के चिह्न लिखते हैं, जैसे रामने, गोपालकों, छुरीसे म्राहि; परन्तु प्रायः लोग उन्हें म्रलग लिखते हैं, जैसे राम ने, गोपाल को, छुरी से म्राहि। सर्वनामों में विभक्ति के चिह्न प्रायः शब्दों से मिजाकर ही लिखे जाते हैं; जैसे उसने, म्रापकों म्राहि।

(३) श्रनुस्वार और चन्द्रबिन्दु या श्रर्धचन्द्र

यह विषय विवादमस्त तो नहीं है, परन्तु कुछ तो प्रमाद के कारण धीर कुछ छापे की सुगमता के लिए, इसका ठीक प्रयोग प्रायः नहीं होता। नियम यह है कि यदि उच्चारण खींचकर हो धर्यात् उसमें ध्रिधक समय लगे या ध्रनुस्वार को ङ व ण न म के रूप में लिख सकें तब तो पूरा अनुस्वार लिखना चाहिए; श्रीर यदि उसका उच्चारण हल्का होता हो तो उसे चन्द्रबिन्दु के रूप में लिखना चाहिए। लघु अचरों में श्रमुखार लगने से वे गुरु हो जाते हैं, परन्तु चन्द्रबिन्दु लगने से वे लघु ही बने रहते हैं। जैसे दांत श्रीर दांत में पहता शब्द 'दान्त' भी लिखा जा सकता है ध्रीर उसका उच्चारण 'शांत' या 'शान्त' की तरह होता है, दूसरे शब्द का उच्चारण 'पांत' की तरह होता है। 'संखिया' शब्द में 'सं' अचर में दो मात्राएँ हैं, अर्थात् वह गुरु है, 'श्रॅखिया' शब्द में 'श्रॅ' ध्रचर में एक ही मात्रा है, श्रर्थात् वह लघु है। "में, मैं, हैं, हो, करें, जावें", श्रादि की यथार्थ में 'में, मैं, हैं, हों, करें, जावें" ध्रादि लिखना चाहिए, परन्तु व्यवहार में इस नियम का पालन कुछ कठिन है।

# ऋध्याय ४

# वाक्यशुद्धि

### १-वाक्य के त्रावश्यक श्रंग

शब्दों के उस समूह की जिससे कोई पूरा अर्थ निकले 'वाक्य' कहते हैं। पूरा अर्थ होने के लिए कोई नाम ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में कोई बात कही जाय, श्रीर फिर वह बात होनी चाहिए जो उसके बारे में कही जाती है। इस प्रकार हर वाक्य में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, ये दोनी भ्रावश्यक अङ्ग अवश्य होंगे । 'लड़का दै। ड़ा'-यह पूरा वाक्य है; इसमें 'लड़के' के बारे में 'दौड़ना' कहा गया है। व्याकरण में 'लड़का' उद्देश्य है, श्रीर 'दै।ड़ा' विधेय है। इसी प्रकार 'मोहन ने काटा'—में 'मोहन ने' उद्देश्य है श्रीर 'काटा' विधेय है, परन्तु इससे पूरा धर्थ नहीं निक-लता। सुननेवाला तुरन्त पृद्धेगा कि 'मोइन ने क्या काटा ?' चूँ कि 'काटना' सकर्मक क्रिया है, इसलिए वृत्त, काठ, क़लम, हाथ भ्रादि में से कोई शब्द 'कर्म' की भाँति जोड्ना पडेगा।

पूछनेवाला श्रभी बहुत से प्रश्न पूछ सकता है; जैसे 'कब काटा ?' 'कहाँ काटा ?' 'किस चीज़ से काटा ?' 'किसके

कुरहाड़ी से खटाखट बिलकुल जड़ से काटा।" इसमें 'गोपाल बढ़ई के पुत्र मोहन ने' उद्देश्य है, श्रीर शेष सब विधेय हैं।

यद्यपि वाक्य बड़ा हो गया, तथापि अभी तक वह 'साधा-रण' या 'असंयुक्त' या 'अमिश्रित' या 'असंकीर्ण' वाक्य है, अर्थात् उसमें एक ही किया का प्रयोग अभी तक हुआ है। यदि तुम उसे संकीर्ण (मिश्रित) बनाना चाहो तो अनेक प्रकार से बना सकते हो, अर्थात् या तो दो प्रधान कियाएँ लाकर वाक्य को 'अनाश्रय संकीर्ण' बना सकते हो, या किसी संज्ञा, या विशेषण या कियाविशेषण का भाव एक वाक्य-द्वारा प्रकट करके 'साश्रय संकीर्ण' बना सकते हो। हम केवल एक रीति से इसका उदाहरण देते हैं:—

'गोपाल बढ़ई को पुत्र मोहन ने, जो ध्रभी बम्बई से नौकरी छोड़कर आया है, ज़मींदार के कमरे के उन किवाड़ों के लिए जो ध्राठ फ़ीट ऊँचे होंगे, नदी के समीपवाले बाग में एक पुराना मोटा शीशम का पेड़, सोमवार की दोपहर को जब कि लूह के कारण अग्नि सी बरसती थी, उसी तेज़ कुल्हाड़ी से जिससे उसने सैकड़ों पेड़ काटे थे, खटाखट जड़ से इस तरह काट डाला कि पेड़ का कोई भी चिह्न वहाँ नहीं दिखाई देता।"

अब वाक्य बहुत बड़ा श्रीर भहा है। गया। पढ़नेवाला इस वाक्य के श्रन्त तक पहुँचते पहुँचते उकता जाता है श्रीर वाक्य के पूर्व भाग की बातें भूल जा सकता है; कम से कम सब बातें समरण रखने के लिए उसे विशेष ध्यान हेना पड़ता है। रचना में यह दुर्गुण है। तथापि व्याकरण के हिसाब से यह चाहे। तो इसे अभी बहुत बढ़ा सकते हो।

तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा श्रीर ऊपर के उदाहरणों में भी देखा होगा कि उद्देश्य श्रीर विवेय का 'विस्तार' किस प्रकार होता है। उद्देश्य में कत्तीकारक रहता है, श्रीर विवेय में कर्म, पूरक भीर किया, ये तीन भ्रङ्ग होते हैं। कर्ता, कर्म श्रीर पूरक का विस्तार (१) विशेषणों के द्वारा, (२) सम्बन्धकारक के द्वारा, श्रीर (३)समानाधिकरण शब्द के द्वारा होता है; तथा किया का विस्तार (१) कियाविशेषण के द्वारा, (२) करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों के द्वारा, श्रीर (३) पूर्वकालिक किया के द्वारा होता है। हर दशा में जिन शब्दों का लगाव जिन अन्य शब्दा को साथ होता है वे उन्हों को निकट रक्खे जाते हैं। इन सब बातों का विस्तृत वर्णन व्याकरण में है भ्रतः हम यहाँ इन पर ध्रिधक विचार नहीं करते।

अब प्रश्न पैदा होता है कि वाक्य के मुख्य अङ्गों, अर्थात् कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक को तथा इन सबके विस्तारों को किस क्रम से रखना चाहिए। इसके लिए अप्रलिखित नियम ध्यानपूर्वक पढ़ो।

### २-वाक्य के अङ्गों में क्रम

(१) वाक्य के ग्रात्यन्त धावश्यक ग्रङ्ग कर्ता धीर क्रिया हैं। कर्त्ता पहले ग्रीर क्रिया पीछे ग्राती है। जैसे देवदत्त गया, तुम सीये।

नोट १—कभी कभी, विशेषत: मध्यम पुरुष की विधि किया में, कर्ता छिपा रहता है, जैसे 'पढ़े।' = तुम पढ़ो, 'श्राइए' = श्राप श्राइए।

ने 1ट २— विशेष दशाओं में जब वाक्य में किया की प्रधानता दिखानी होती है या उस पर ज़ोर देना होता है तो किया पहले आती है, जैसे कोई भिज्ञक किसी से बार बार कुछ माँगता है धीर उत्तर में वह वार बार कहता है कि यहाँ से जाओ, तब भिज्ञक निराश होकर धन्तम प्रशन करता है ''तो जाऊँ में ?''।

(२) वाक्य में यदि 'कर्म' हो तो वह कर्ता किया के बीच में त्राता है। जैसे "मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, देवदत्त ने खाना खाया, लड़कियाँ कपड़े सिर्थेगी"।

यदि दे। कर्म लाने द्वां तो प्राय: पहले गै। या कर्म 'के।' चिह्न के साथ आता है, तब प्रधान कर्म आता है, जैसे ''मैं तुमको व्याकरण पढ़ाता हूँ; गोपाल ने साधु को भोजन दिया; साईस घे। ड़ें। को दाना खिलायेंगे'।

ने ाट १—''बकरियाँ जङ्गल को ले गया"—इसमें 'जङ्गल को ले गया"—इसमें 'जङ्गल को ले गया"—इसमें 'जङ्गल

नोट २—विशेष दशाओं में अवधारण या गैरित के लिए, ध्रियांत कर्म पर ज़ोर देने के लिए उसे कर्ता से पहले रखते हैं; जैसे किसी बामार से किसी ने कहा कि थोड़ा सी रोटी खा लिया करो; उत्तर में उसने कहा "रोटी में नहीं खा सकता", ध्रियांत भात, खोर, खिनड़ी ध्रादि चाहे खा भी लूँ, परन्तु रोटो नहीं खा सकता। इसी प्रकार, प्रधानता दिखाने के ध्रिभिप्राय से द्विकर्मक किया के किसी कर्म की भी कर्ता से पूर्व रख सकते हैं; जैसे "तुमको में पैसा नहीं दे सकता"— ( अन्य किसी को पैसा दे सकता हूँ, तुमको नहीं) "पैसा में तुमको नहीं दूँगा"— "भोजन, नख्न, आदि जो कुछ माँगो दूँगा, परन्तु पैसा नहीं दूँगा"।

(३) सम्प्रदान का प्रयोग कर्ता के पीछे, परन्तु प्रायः कर्म या कर्मों से पहले होता है, जैसे 'मैं दर्शन को जाता हूँ, तुम मेरे लिए चिट्ठी लिख हो, श्यामा ने कल्याण के लिए साधु को भोजन दिया"।

नोट—सम्प्रदान के भवधारण (ज़ोर देने) के लिए उसे कर्म के पीछे लाते हैं, जैसे—"मैं यह खिजीना तुम्हारे लिए लाया हूँ" ( अन्य किसी के लिए नहीं लाया हूँ )।

(४) अप्रदान तथा अधिकरण का प्रयोग कर्ता के पहले या पीछे भाव की प्रधानता के अनुसार आता है, जैसे 'छत से पानी टपकता है" साधारण अर्थ है, परन्तु 'पानी छत से टप-कता है" का अर्थ है कि यह पानी दीवार या छतरी आदि से नहीं टपकता, किन्तु छत से टपकता है। "कल रात को चेर ग्राये थे" साधारण अर्थ है, परन्तु "चेर कल रात को ग्राये थे" सूचित करता है कि परसों नहीं, दिन को नहीं, किन्तु कल रात को। इसी प्रकार धर में ग्राठ श्रादमो बैठे हैं" में 'श्राठ ग्रादमो' पर ज़ोर है, परन्तु "श्राठ श्रादमो घर में बैठे हैं" में 'घर' पर ज़ोर है।

- (प्) सम्बन्धकारक अपने सम्बन्धी से पहले आता है, जैसे राम का पुत्र, सीता की पुस्तकें, आदि, परन्तु अवधारण के लिए पीछे लाया जा सकता है; जैसे "यह लड़का किसका है ?" "दूध गाय ही का अच्छा होता है।"
- (६) करणकारक अर्थ के गै।रव के अनुसार कर्म से पूर्व या परे आता है, जैसे ''इसने कुल्हाड़ी से वृत्त काटा'' में 'वृत्त' पर ज़ोर है, परन्तु ''इसने वृत्त कुल्हाड़ी से काटा'' में 'कुल्हाड़ी' पर ज़ोर है।
- (७) सम्बोधन तथा विस्मयादि-बोधक श्रव्ययों का प्रयोग प्राय: वाक्य के प्रारम्भ ही में होता है।
- ( ८ ) समुचयबोधक अव्यय जिन दे। शब्दें।, शब्दसमूहें।, वाक्यांशों या वाक्यों की मिलाते हैं उनके बीच में रहते हैं।
- ( स् ) क्रियाविशेषण प्रायः क्रिया से मिला हुआ उससे पहले आता है।
- (१०) विशेषण अपने विशेष्य से पहले श्रीर पीछे दोनों प्रकार से आता है। परन्तु प्रश्नसूचक विशेषण पहले ही आता है।

(११) पूर्वकालिक क्रिया सदा प्रधान क्रिया से पहले ग्राती है।

ऊपर लिखे हुए नियमें। के भरोसे ही रहने से वाक्य-रचना का काम नहीं चल सकता। देा बातों पर दृष्टि रखना ग्रत्यन्त प्रावश्यक है। एक ते। यह कि किसी शब्द के भाव पर विशेष गौरव या अवधारण देने के लिए उसका स्थान प्राय: बदल जाता है; इसके अनेक उदाहरण इस ऊपर हे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक ही वाक्य में कई कारकों का प्रयोग होता हो या कई प्रकार के अव्ययों, विशेषणों, आदि का प्रयोग होता हो तब उन्हें इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक का सम्बन्ध जिस शब्द से या शब्द-समृह से इष्ट हो, उसी के साथ स्पष्ट प्रकट हो, ऐसा न हो कि जिस शब्द से इष्ट नहीं, उससे सम्बन्ध प्रतीत होने लगे। जैसे "उसने छत पर घास काटते हुए एक चिड़िया देखी''—यदि वक्ता का भाव यह है कि चिड़िया छत पर थी, श्रीर वह स्वयम् (कहीं ) घास काट रहा था, तो वाक्य अशुद्ध है। इसी प्रकार "मैं तुम्हारे सामने उस कुत्ते के भैंकिने का हाल कहता हूँ,"-इस वाक्य का क्या अर्थ है ? "मैं तुम्हारे सामने हाल कहता हूँ" यह भाव है या "तुम्हारे सामने कुत्ता भैं।कां, यह भाव है ? "तुम्हारे लिए इस बड़ी सभा में भूठ बेलिना अच्छा नहीं है।" इसको दे। अर्थ हो सकते हैं—(१) यदि तुम भूठ बोलो तो अच्छा नहीं है; (२) तुम्हारे हित के लिए यदि अन्य

कोई भूठ बोले ते। अच्छा नहीं। स्पष्ट भाव समभ में नहीं भाता।

# ३-वाक्य के भेद

वाक्यों के मोटे मोटे प्राय: चार भेद हो सकते हैं—

- (१) वर्णनात्मक, (२) आज्ञात्मक, (३) संकेतात्मक, (४) सन्देहात्मक।
- (१) वर्णनात्मक—जिसमें कोई वर्णन पाया जाय, जैसे मैं त्राता हूँ, वह लिखेगा, जल नहीं मिला।
- (२) आज्ञात्मक—जिसमें कोई आज्ञा, प्रार्थना, आदि पाई जावे; जैसे तुम यहाँ से जाओ, आप चले आइए, तू मत लिख, वह सोये, इम न जायं।
- (३) संकेतात्मक—जिसमें कोई शर्त पाई जाय, जैसे वह गाड़ी पाता ते। चला जाता; मे। इन आयेगा ते। भर्ती हे। जायगा, तुम कहो ते। यह काम न कहाँ।
- (४) सन्देहात्मक—जिसमें सन्देह पाया जाय, जैसे वह शायद त्राता हो, रेख छुट न जाय।

फिर इर एक के दें। दो भेद हो सकते हैं— (१) विधिसूचक, जिसमें विधान पाया जाय, श्रीर (२) निषेधसूचक जिसमें श्रभाव पाया जाय, ऊपर के मोटे चारीं भेदों में दोनीं प्रकार के उदाहरण दिये हैं।

इस प्रकार भ्राठ भेद हो गये। इनमें से वर्णनात्मक भ्रीर संकोतात्मक वाक्य प्रश्न रूप से भी भ्रा सकते हैं — जैसे

क्या मैं प्राता हूँ ? क्या जल नहीं मिला ? किसके लिए हपया जोड़ते हो ? क्या मोहन प्रायेगा तो भर्ती हो जायेगा ? वह गाड़ी पाता तो क्या चला न जाता ? विश्मयादिसूचक वाक्यों को वर्णनात्मक के अन्तर्गत, और इच्छासूचक वाक्यों को आज्ञातमक के अन्तर्गत मान सकते हैं।

यह सम्भव है कि किसी एक ही भाव की भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों-द्वारा प्रकट किया जाय। जैसे—

- (१) विद्या से नम्रता आती है (वर्णनात्मक विधिसूचक);
- (२) यह बात नहीं कि विद्या से नम्रता न त्राती हो (वर्णनात्मक निषेधसूचक);
  - (३) क्या विद्या से नम्रता नहीं श्राती ? (वर्ष नात्मक प्रश्न);
  - ( ४ ) नम्रता के लिए विद्या पढ़ें। (त्राज्ञात्मक विधिसूचक);
- (५) विद्या पढ़ें। श्रीर नम्रता लो (ग्राज्ञात्मक, विधि-सूचक);
- (६) न विद्या पढ़ों न नम्रता लो (ग्राज्ञात्मक निषेध-सूचक);
- (७) यदि विद्या पढ़ेंगि तो नम्नता भायेगी (संकेतात्मक, विधिसूचक);
- ( ८ ) यदि विद्या न पहोगे तो नम्नता न भ्रायेगी (संकेता-त्मक निषेधसूचक);
- ( ह ) यदि विद्या पढ़ें।गे ते। क्या नम्रता न ग्रायेगी ? ( संकेतात्मक निषेधसूचक प्रश्न);

- (१०) यदि विद्या न पढ़ोगे तो क्या नम्रता भ्रायेगी ? (संकेतात्मक निषेधसूचक प्रश्न);
- (११) कदाचित् विद्या पढ़ने से उसमें नम्नता आ जाय (सन्देहात्मक विधिसूचक);
- (१२) शायद विद्या न पढ़ने से उसमें नम्रता न भ्राई हो (सन्देहात्मक निषेधसूचक);
  - ( १३ ) आहा ! विद्या से कितनी नम्रता श्रा गई है !
  - ( १४ ) ईश्वर करे विद्या सीखने से उसमें नम्रता श्राजाय;
  - (१५) नम्रता के लिए तुम्हें विद्या सीखनी चाहिए।

#### अभ्यास

निम्नलिखित भावें। का जितने प्रकार के वाक्यें। द्वारा प्रकट कर सकते हो करें।—

- (१) व्यायाम करने से शरीर नीराेग रहता है।
- (२) दुर्व्यसन दु:खदायी होता है।
- (३) ईश्वर सब संसार का खामी है।
- (४) धन के बिना कोई काम नहीं होता।
- (५) सफ़ाई सब सुख की खान है।
- ४ संकुचित तथा विस्तृत रूपों से भाव-प्रकाशन

पहले देखा जा चुका है कि एक ही भाव किन भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों-द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हम यह दिखलाने की चेष्टा करते हैं कि एक ही बात की एक शब्द, शब्दसमूह, वाक्यांश या वाक्य के द्वारा किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं।

- (क) (१) एक विद्वान् सज्जन ने व्याख्यान दिया (विशेषण शब्द);
- (२) विद्या से परिपूर्ण एक सज्जन ने व्याख्यान दिया (विशेषणसूचक शब्दसमूह);
- (३) एक ऐसे सज्जन ने व्याख्यान दिया जे। विद्वान् था या विद्या से परिपूर्ण था (विशेषणसूचक वाक्यांश);
- (४) एक सक्तन ने व्याख्यान दिया। वह विद्वान था, या विद्या से परिपूर्ण था (विशेषणसूचक वाक्य)।
- (ख) (१) इस कविता में एक विशेषता है। यह एक बालिका की लिखी हुई है। वह बालिका अभी १२ वर्ष की है।
- (२) इस कविता में यह विशेषता है कि यह एक बालिका की लिखी हुई है जो ध्रभी १२ वर्ष की है।
- (३) १२ वर्ष की एक बालिका के द्वारा लिखा जाना इस कविता की विशेषता है।
- (४) द्वादशवर्षीय-बालिका-प्रणीतस्व इस कविता की विशेषता है।

जो काम छोटे छोटे वाक्य अलग अलग रहकर करते हैं वही काम पूर्वकालिक कियाओं के द्वारा, संज्ञा वाक्यों, विशेषण वाक्यों, कियाविशेषण वाक्यों के द्वारा, या संज्ञा, विशेषण, कियाविशेषण के द्वारा, या समानाधिकरण शब्दों के द्वारा हो सकता है, तथा संयोजक और विभाजक अव्ययों के द्वारा

वाक्यांश मिलाने से हो सकता है। इस प्रकार छोटे-छोटे वाक्यों का भाव साधारण या मिश्रित वाक्य के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

- (१) मैंने भोजन किया। मैं समय पर स्कूल पहुँच गया।—मैं भोजन करके समय पर स्कूल पहुँच गया (पूर्व-कालिक किया)।
- (२) उसने मुक्तसे बार बार प्रश्न किये। मेरा निवास-स्थान जानने की उसे इच्छा थी। वह मेरे वहाँ जाने का कारण भी जानना चाहता था—उसने मुक्तसे वार बार पूछा कि तुम कहाँ रहते हो श्रीर क्यों श्राये हो (संज्ञावाक्य)— उसने मेरे निवासस्थान श्रीर श्रागमन-कारण के विषय में प्रश्न किये (संज्ञा)।
- (३) वेदव्यासजी की बनाई एक पुस्तक है। उसका नाम महाभारत है। उसमें अनेक आख्यान लिखे हुए हैं। इन आख्यानों के पढ़ने में मन बहुत लगता है:—वेदव्यासजी की बनाई एक पुस्तक में जिसका नाम महाभारत है अनेक आख्यान लिखे हुए हैं जिनके पढ़ने में मन बहुत लगता है (विशेषण वाक्य)—वेदव्यास-प्रणीत महाभारत पुस्तक में अनेक रेाचक आख्यान लिखे हुए हैं (विशेषण शब्द)।
- (४) रात्रि का घेार श्रन्धकार था। मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। इस समय एक पथिक ने मेरे द्वार पर पुकारा—

जब रात्रि को घोर अन्धकार या और मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, एक पिथक ने मेरे द्वार पर पुकारा (क्रियाविशेषण वाक्य)—रात्रि के घोर अन्धकार तथा मूसलाधार वृष्टि में एक पिथक ने मेरे द्वार पर पुकारा (अधिकरणकारक)।

- (५) इरिश्चन्द्र अयोध्या के राजा थे। वे रामचन्द्रजी के पूर्वपुरुष थे। उनके पास ऋद्धियों सिद्धियों का भण्डार सा था। उन पर विश्वामित्रजी का कोप हुआ। विश्वामित्रजी मुनि थे। इस कोप के कारण हरिश्चन्द्र को बड़ा दु:ख उठाना पड़ा, परन्तु उन्होंने अपना सत्यत्रत नहीं छोड़ा—रामचन्द्रजी के पूर्वपुरुष, सर्वऋद्धिसिद्धिसम्पन्न, अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र मुनि के कोप से बड़ा दु:ख उठाकर भी अपना सत्यत्रत नहीं छोड़ा (समाना-धिकरण शब्द)।
- (६) राम का यहाँ भ्राना भ्रच्छा है। श्याम का यहाँ भ्राना भ्रच्छा है। राम श्रीर श्याम से तुमको सुख मिलेगा। राम श्रीर श्याम मिठाई बहुत खाते हैं। राम श्रीर श्याम की मिठाई का खाना तुमको दुःख पहुँचा सकता है।— राम भ्रीर श्याम का यहाँ भ्राना भ्रच्छा है क्योंकि इनसे तुमको सुख मिलेगा, परन्तु इनकी बहुत मिठाई खाने की श्रादत तुमको दुःख पहुँचा सकती है (सर्वनाम तथा समुश्चयसूचक श्रव्यय)।

श्रब एक प्रश्न उपस्थित होता है। संकुचित रूप से लिखना

युच्छा होता है या विस्तृत रूप से लिखना। हम कह सकते हैं कि 'अर्थगीरव' बहुत अच्छो चीज़ है; किसी माव को कम से कम जितने शब्दों के द्वारा सम्भव हो प्रकट करना चाहिए; ज्यर्थ का शब्दाडम्बर अच्छा नहीं होता; तथापि ऐसे अवसर आ जाते हैं जहाँ विस्तार ही से शोभा होती है। अवधारण के लिए, किसी बात पर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से दिलाने के लिए, भाषा में लालित्य लाने के लिए, विस्तृत रूप का प्रयोग होता है; यहाँ तक कि कई कई शब्द बार बार लाये जाते हैं; सर्वनामों तक का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है। उदाहरणों में यह बात देखो:—

- (क) राम ही थे जिन्होंने पितृप्रेम का आदर्श दिखा दिया। राम ही थे जिन्होंने आतु-प्रेम की मर्यादा बाँध दी। राम ही थे जिन्होंने अभिषेक के समय प्रसन्नता तथा वनवास के समय म्लानि नहीं प्रकट की। राम ही थे जिन्होंने रावण- समान पराक्रमी शत्रु का संहार किया। राम ही थे जिन्होंने मर्यादापुरुषे। त्तम नाम सार्थक किया।
- (ख) प्रात:काल हुआ। चिड़ियाँ चहचहाने लगों। बैलों की प्रेात्साहित करने के लिए कृषकों का शब्द सुनाई देने तगा। शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन के भोंके आने लगे।

### अभ्यास

(१) अप्रतिखित वाक्यों को एक एक मिश्रित वाक्य में अकट करो:—

- (क) इम लोग गुरुजी के भक्त हैं। गुरुजी हम लोगों से श्रेष्ठ हैं। गुरुजी बड़े विद्वान हैं।
- (ख) राजा दशरथ अयोध्या में रहते थे। वह बड़े प्रतापी थे। उनके तीन प्रधान स्त्रियाँ थीं। उनके चार पुत्र थे। पुत्री में सब से बड़े राम थे।
- (ग) श्यामू का घोड़ा लाल है। वह घोड़ा कल खो गया था। जब घोड़ा खो गया था तब आँधो चलती थो। उस घेड़े ने घुड़ है। इ में कई बाज़ियाँ जीतीं। वह घेड़ा आज मिल गया।
- (२) बिना अर्थ में बाधा पहुँचाये इन वाक्यों को छोटा करो:—
- (क) जो बालक बुद्धिमान् होते हैं श्रीर जिनके हृदय में शोल होता है वे कभी ऐसा काम नहीं करते जो निन्दा के योग्य हो।
- (ख) कल एक भ्रादमी आया था जो बहुत ऊँचा था, जिसकी आँखें फूटो हुई थीं, भीर जो पैरों से चलने में अस-मर्थ था।
- (ग) पंडितजी ने •कल मुभसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस वंश के हो, श्रीर कहाँ रहते हो।
- (३) कोष्ठिकों के भीतरवाले शब्दें। के भाव संज्ञावाक्य, विशेषणवाक्य, क्रियाविशेषणवाक्य के द्वारा प्रकट करें।:—
- (क) (तेल में पकी हुई) पूड़ी किसी किसी को गर्मी करती है।

- (ख) (स्कूल से मेरे घर की दूरी) पूछकर क्या करोगे ?
- (ग) (वृष्टि में) बिना छतरी लिये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।

## ५- वाच्य-परिवर्तन

"में पत्र लिखता हूँ"—इस वाक्य की क्रिया 'लिखना' है जिसका यथार्थ कर्ता 'में' कर्त्ताकारक में आया है। इसी वाक्य को यदि इस प्रकार कहें 'मुक्तसे पत्र लिखा जाता है" तो यथार्थ कर्त्ता करणकारक में (मुक्तसे) हो जाता है, मीर यथार्थ कर्म 'पत्र' कर्त्ताकारक में प्रकट होता है। भाव दोनों वाक्यों का प्राय: एक ही है।

इसी प्रकार "देवदत्त नहीं सोता है" श्रीर "देवदत्त से नहीं सोया जाता है", इनमें देवदत्त कर्त्ता है जो प्रथम वाक्य में कर्त्ताकारक, तथा द्वितीय वाक्य में करणकारक में श्राया है। इस उदाहरण में कर्म नहीं है, इसलिए दूसरे वाक्य में कोई शब्द कर्त्ताकारक में नहीं रक्खा जा सकता। स्मरण रखना चाहिए 'कर्त्ता' श्रीर 'कर्त्ताकारक या कर्त्र कारक' एक ही चीज़ नहीं हैं, श्रीर 'कर्म' तथा 'कर्मकारक' एक ही चीज़ नहीं हैं।

"मैं पत्र लिखता हूँ" कर्तृवाच्य है, 'मुक्तसे पत्र लिखा जाता है' कर्मवाच्य है। ''देवदत्त नहीं सोता है'' कर्तृवाच्य है, ''देवदत्त से नहीं सोया जाता है" भाववाच्य है। पीछे का विवरण देखकर तुम 'कर्तृ वाच्य' श्रादि शब्दों की परिभाषा बना सकते हो। (१) यदि किया का श्रमली कर्त्ता कर्ताकारक में हो तो उस किया को कर्तृ वाच्य किया कहते हैं। (२) यदि सकर्मक किया का श्रमली कर्ता करणकारक में हो श्रीर उसका कर्म कर्ताकारक में हो तो उस किया को कर्मवाच्य किया कहते हैं। (३) यदि श्रक-मेंक क्रिया का श्रमली कर्त्ता करणकारक में हो तो क्रिया को भाववाच्य किया कर्ता करणकारक में हो तो क्रिया को भाववाच्य किया कर्ता हैं। वाच्य से यह प्रकट होता है कि किसी क्रिया का श्रमली कर्ता किस कारक में रक्ता गया है—कर्ताकारक में या करणकारक में।

द्विकर्मक किया का कर्मवाच्य रूप बनाने में प्रधान कर्म को कर्त्ताकारक के रूप में प्रकट करते हैं श्रीर गाँध कर्म का रूप नहीं बदलते। जैसे ''गुरु ने शिष्य को विद्या पढ़ाई'' कर्त्वाच्य है; ''गुरु से शिष्य को विद्या पढ़ाई गई'' कर्मवाच्य है। ''गुरु से शिष्य विद्या पढ़ाया गया'' बहुत भहा रूप है।

कर्त वाच्य किया को कर्मवाच्य या भाववाच्य किया में बदलना, तथा कर्मवाच्य या भाववाच्य किया को कर्तृ वाच्य किया में बदलना वाच्यपरिवर्तन कहलाता है।

कर्मवाच्य रूप बनाने के लिए मुख्य किया के सामान्य भूतकाल के रूप में 'जाना' किया का इष्ट रूप जे। इ देना चाहिए; यह रूप लिङ्ग श्रीर वचन में कर्त्ताकारक के श्रनुकूल होता है। जैसे 'खाना' किया से—भात खाया जाता है; मेवे खाये जाते हैं; रोटी खाई जाती है; जलेबियाँ खाई जाती हैं; दाल खाई जायेगी; पेड़े खाये जायेंगे; अमरूद खाया जाता था; चने खाये जाते हैं। श्रादि।

भाववाच्य रूप बनाने का भी यही नियम है, परन्तु उसकी किया सदा पुँब्लिङ्ग एकवचन ही रहती है; जैसे मुमसे नहीं दै। जाता है; तुमसे नहीं सोया जायता; उससे नहीं जागा गया ग्रादि।

नोट—मुख्य क्रिया 'जाना' का रूप वाच्यपरिवर्तन में 'जाया' होता है, जैसे मुक्तसे नहीं जाया जाता।

ऊपर हमने कहा है कि कर्तृ वाच्य तथा कर्मवाच्य का श्रर्थ प्राय: समान होता है; बिलकुल समान नहीं होता। प्राय: जब कर्म की प्रधानता दिखानी होती है तब कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य क्रिया का प्रयोग प्राय: 'नहीं' श्रादि निषेधात्मक शब्दों के साथ होता है; तब शक्ति के अभाव की सूचना मिलती है। उदाहरण-प्र० मोहन क्या कर रहे हैं १ उ० मोहन पत्र लिख रहे हैं। यहाँ मोहन की प्रधानता इष्ट है, इसलिए कर् वाच्य का प्रयोग हुआ है। प्र० पत्र की बाबत क्या कहते हो ? उ० पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ कर्म 'पत्र' की प्रधानता है, इस लिए कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। प्र० तुम सोते क्यों नहीं ? उ० मुक्से नहीं सोया जाता। निषेधात्मक वाक्य का भाव है कि मुभो नोंद नहीं त्राती त्रथवा मुक्तमें सोने की शक्ति नहीं है, त्रथवा सोने

में मेरी रुचि नहीं। प्रश्नात्मक वाक्यों में भी भाववाच्य का प्रयोग होता है; जैसे प्र० तुम सोते क्यों नहीं ? उ० मुक्स से सोया जाता है ? (अर्थात् नहीं सोया जाता)।

नोट-निषेधात्मक वाक्यों के अन्त में है या हैं प्राय: नहीं लगाते।

कुछ कियाओं का रूप तो कर्मवाच्य का नहीं होता, परन्तु अर्थ होता है; जैसे दूध विकता है (वेवा जाता है); घर पुतता है (पोता जाता है); सड़क नपती है (नापी जाती है) आदि। ऐसे वाक्यों के वाच्यपरिवर्त्तन में यथार्थ कर्ता को कर्ताकारक में रखना पड़ेगा; जैसे अहीर दूध बेचता है; नैकर घर पोतता है; मज़दूर सड़क नापता है; आदि। स्मरण रखना चाहिए कि "दूध विकता है" और "दूध बेचा जाता है" का भाव एक नहीं है।

नोट-सभी क्रियात्रीं का वाच्यपरिवर्त्तन अच्छा नहीं

### श्रभ्यास

निम्नलिखित वाक्यों का वाच्यपरिवर्त्तन करो:—

(१) पुस्तकें विद्या फैलाती हैं। (२) उसने एक नया द्याविष्कार किया। (३) उत्तम विचार पुस्तकों में लिखे जाते हैं। (४) पत्तो दस मील दड़ा। (५) ग्राप पत्र कब लिखेंगे १

(६) क्या तुम उस समय सोते थे ? (७) मुभे जाने की भ्राह्मा र्दाजिए। ( □ ) मैंने उसको पाँच पुस्तकें इनाम में दीं। ( € ) वह बकरियों को जंगल में हाँक देगा। (१०) मैं तुमको एक सेर दूध पिला दूँगा। (११) रानी ने नै। करानी से भिच्चक को भीख दिलाई ('नैाकरानी' शब्द के साथ 'द्वारा' शब्द का प्रयोग करे। )। ( १२ ) यह पत्र लिख के मैं यहाँ से डटूँगा। (१३) वह तीन घण्टे तक बैठा रहा। (१४) उसने पत्र पढ़ लिया होगा। (१५) उसे बैठा रहने दे। (१६) (तुलसी) आह ग्रीब की हरि से सही न जाय। (१७) पज़ावे में ईटें पकाई जाती हैं। (१८) यदि तुमसे इतना काम नहीं किया जा सकता तो मुक्तसे तुम्हारा वेतन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। (१६) उनके द्वारा पद यहण किये जाते ही उनकी निन्दा की जाने लगी। (२०) धन्य है! यह खेल ते। बड़े बड़े पहलवाने! से भी नहीं दिखाया जा सकेगा।

# ६—सरल और व्यस्त वर्णन

किसी वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्त्तन को जैसे को तैसे रहने देना 'सरल वर्णन' है; श्रीर उन्हें श्रावश्यक परिवर्तन करके श्रपनी बोली में प्रकट करना 'व्यस्त वर्णन' है। श्रॅगरेज़ी ढङ्ग के श्रनुकरण के सरल वर्णन को श्रादि श्रीर श्रन्त में दोहरे उलटे कामा ('''') लगाते हैं; श्रीर व्यस्त वर्णन के पहले 'कि' श्रव्यय जोड़ देते हैं।

सरल वर्णन—देवदत्त ने कहा ''मैं पत्र लिखूँगा''। व्यस्त वर्णन—देवदत्त ने कहा कि मैं पत्र लिखूँगा।

श्रॅगरेज़ो व्याकरण के कारण यदि हिन्दी-रचना में छात्र लोग गड़बड़ न डालते होते तो हमें इस विषय में कुछ लिखने की अवश्यकता ही न होती। सच पूछिए तो हिन्दी में व्यस्त वर्णन होता ही नहीं; परन्तु ऋँगरेज़ी पढ़नेवाले छात्र हिन्दी में भी श्रॅंगरेज़ी व्याकरण के नियम दूँसने लगते हैं तब श्रर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऊपर का उदाहरण यदि अँगरेज़ो नियम के अनुसार व्यस्त वर्णन में लिखा जाय ते। यह रूप होगा 'दिवदत्त ने कहा कि वह पत्र लिखेगा''। सो मेरी समभ में तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ऋँगरेज़ी में तो सर्वनाम 'वह' का अर्थ 'देवदत्त' समभा जायगा; परन्तु हिन्दी में यह आव-श्यक नहीं है। हाँ, हिन्दी में यदि व्यस्त वर्धन करना ही हो तो संज्ञावाक्य ''मैं पत्र लिखूँगा'' को संज्ञावाक्य न रखकर इस प्रकार का कोई रूप कर देना चाहिए जैसे ''देवदत्त ने पत्र लिखने की प्रतिज्ञा की'। रह गई उलटे कामा लगाने की बात, सो उसमें किसी को कोई आपित्त नहीं हो सकती। एक उदाहरण श्रीर दिया जाता है।

(१) मारीच से बातें करते करते क्रोध के आवेश में रावण चिल्ला उठा, "यदि तुम मेरा कहना नहीं मानागे श्रीर राम की छलने का यल नहीं करेगो ता मैं तुमको श्रीर इसको मार डालूँगा"। यह सरल वर्णन है।

- (२) इसी को हिन्दी नियम के श्रनुसार व्यस्त वर्णन में रक्खो—मारीच से...चिल्ला उठा कि यदि तुम मेरा कहना ...मार डालूँगा।
- (३) इसी को ग्रॅगरेज़ी नियम के ग्रनुसार व्यस्त वर्णन में करो तो यह रूप होगा—मारीच से ''चिल्ला उठा कि यदि वह उसका कहना नहीं मानेगा ग्रीर राम को छलने का यल नहीं करेगा तो वह उसकी ग्रीर उसकी मार डालेगा। इसमें 'वह', 'उसकी' ग्रादि शब्द कितनी ग्रस्पष्टता पैदा करते हैं!

## ७-कत्तांकारक के चिह्न 'ने' का प्रयोग

यह विषय न तो विवादमस्त है श्रीर न कठिन है; परन्तु इसमें इतनी श्रधिक श्रशुद्धियाँ होती हैं कि परीचक लोगों का जी ऊब जाता है। इसी लिए हम इस विषय को कुछ विस्तार से लिखने की चेष्टा करते हैं।

### ( क )

इन दशाश्रों में 'ने' का प्रयोग नहीं होता:-

- (१) अक्रमेक कियाओं के साथ;
- (२) कर्मवाच्य श्रीर भाववाच्य क्रियाश्रों के साथ;
- (३) वर्त्तमानकाल, भविष्यत्काल, विधि, सम्भावना, के साथ;
  - ( ४ ) प्रपूर्णभूत, श्रीर हेतुहेतुमद्भूत के साथ।

- (५) जब प्रधान क्रियाश्चों के साथ श्रक्रमैक क्रियाएँ सकता, चुकता, जाना, पड़ना, उठना, बैठना, रहना, लगना, पाना (श्राज्ञासूचक) लगाकर संयुक्त क्रियाएँ बनाई जाती हैं; जैसे मैं वह पुस्तक पढ़ सका, या पढ़ चुका, या पढ़ गया; वह सच्ची बात कह उठा, या कह बैठा, या कहता रहा, या कह पड़ा, या कहने लगा, या कहने पाया।
- (६) सकर्मक, भूलना, लाना, बोलना के साथ। सम-भना, खेलना, बकना, जनना के साथ चिह्न 'ने' कोई लोग लगाते हैं कोई नईं। लगाते।

नोट—जब प्रधान कियाथों के साथ सकर्मक कियाएँ डालना, लेना, देना, करना, चाइना, पाना (शक्तिसूचक) लगाकर संयुक्त कियाएँ बनाई जाती हैं तब नियमानुसार 'ने' का प्रयोग होता है [ ग्रागे (ख) में नियम देखे। ]; जैसे डसने पत्र लिख दिया; मैंने रोटी खा ली; ग्रापने काम कर दिया; मैंने बोलना चाहा; उसने ठीक बात न कह पाई, ग्रादि।

( 碑 )

कत्तां का चिह्न 'ने' श्रकेली या संयुक्त क्रियाओं की परवर्ती सब मंक्र क्रियाओं के सामान्य, श्रासन्न, पूर्ण, श्रीर संदिग्धभूत के कर्तृवाच्य प्रयोग में श्राता है।

इतने छोटे नियम का याद रखना कठिन नहीं; फिर भी सुभीते के लिए इसी विषय पर हम एक देशा बनाये देते हैं— ग्रा० सा० पू० सं० भूत में, किया सकर्मक माहिं। कर्तृवाच्य में केवल, 'ने' हो ग्रन्यत नाहिं॥ [दोहे के ग्रा० सा० पू० सं० भूत का ग्रर्थ है ग्रासन्न, सामान्य, पूर्ण, संदिग्धभूत।]

नोट—वाक्य में पूर्वकालिक किया का प्रयोग होने से लोग प्राय: 'ने' का प्रयोग ग्रशुद्ध करते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि 'ने' का प्रयोग वाक्य की समापिका किया ग्रर्थात मुख्य किया के हिमाब से होता है, पूर्वकालिक किया के हिसाब से नहीं। जैसे ''मैंने भे।जन करके स्कूल गया'' श्रशुद्ध है; ''देवदत्त खूब सोकर चिट्ठी लिखी'' श्रशुद्ध है। इनमें 'जाना' धीर 'लिखना' मुख्य कियाश्रों के कारण प्रथम में 'ने' नहीं श्राना चाहिए, परन्तु द्वितीय में श्राना चाहिए।

नीचे कुछ उदाहरण श्रशुद्ध प्रयोगों के दिये जाते हैं; इन्हें हमने एक परीचा की कापियों से चुनकर लिख लिया था। इससे तुम देखेंगों कि लोग कैसी भद्दी श्रशुद्धियाँ करते हैं।

### श्रभ्यास

निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें।--

(१) जो चित्रय अपने गुणों से अपने पिता की प्रतिष्ठा न कराया। (२) कोई वीर चत्री ने वर्णन कर रहा है। (३) यहाँ पर गिरधर दुष्ट मनुष्य की तुलना सन से किया है। (४) जर्मनी इत्यादि देश अपनी अपनी उन्नति कर लिया। (५) उनको अपने भाग्य पर सन्तुष्ट हुए। (६) जो अपने गुण

से पिता के सम्मान को न बढ़ाया (७) इसको कै।न बनाया है? (८) तमाम लोगं। ने यह समभते हैं। (६) चीन के रहनेवालों ने इसी कारीगरी के कारण से तमाम संसार में प्रसिद्ध हो। गये हैं।

८--पुरुष, वचन, लिङ्ग, भाव श्रादि के विषय में बब्दों की परस्पर सापेक्षता ।

वाक्य में जैसे शब्दों का क्रम एक आवश्यक वस्तु है उसी प्रकार शब्दों की अनुकू जता भी है। क्रिया का रूप अपने कर्ता या कर्म के अनुकू त होना चाहिए, विशेषण का रूप अपने विशेष्य के अनुकू होना चाहिए; इत्यादि बातों से प्रकट है कि वाक्य के शब्द एक दूसरे के रूप की अपचा करते हैं, अर्थात उनके अनुकू ही अपना रूप धारण करते हैं। यह विषय रचना के जिए अत्यन्त आवश्यक है।

- (१) किया का रूप किसके अनुकूछ होता है ?
- (क) जब कर्ता का चिह्न 'ने' नहीं ग्रांता ते। क्रिया के पुरुष, वचन, ग्रीर लिङ्ग, कर्ता के भ्रनुकूल होते हैं; जैसे लड़का सोता है या पुस्तक पढ़ता है; लड़को सोते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं; लड़की सोती है या पुस्तक पढ़ती है; लड़कियाँ सोती हैं या पुस्तक पढ़ती है; लड़कियाँ सोती हैं या पुस्तक पढ़ती हैं; रानी बैठी होगी; घोड़े दै। हेंगे; ग्रादि।
- (ख) जब कर्ता का चिह्न 'ने' श्राता है, परन्तु कर्म का चिह्न 'को' नहीं श्राता ते। किया का रूप कर्म के श्रनुसार होता है; जैसे लड़कों ने, या उसने, या उन्होंने

# घोड़ा देखा या घोड़े देखे, या घोड़ी देखी या घोड़ियाँ देखीं।

- (ग) जब कत्तां का चिह्न 'ने" धाता है, श्रीर कर्म का चिह्न 'कों' भी धाता है, तो किया का रूप सदा पुँक्लिङ्ग एकवचन का सा रहता है; जैसे लड़के ने, या लड़कों ने, या लड़की ने, या लड़कियों ने, या मैंने, या हमने, या तूने, या तुमने, या उसने, या उन्होंने, बकरे को, या बकरों को, या बकरी को या बकरियों को, या मुक्तकों, या हमकों, या तुक्तकों या तुमकों, या उसकों, या उनको मारा (सदा यही रूप)।
- (घ) विधि श्रीर सम्भावना के रूप दोनों लिङ्गों में समान होते हैं; जैसे लड़के, तू चठ; लड़की, तू चठ; तुम उठो: श्राप लिखिए।

### (२) एक ही क्रिया के अनेक कर्त्ता

- (क) यदि सब कर्ता समान लिङ्ग के हैं। ते। किया बहु-वचन होगी श्रीर उसी लिङ्ग की होगी; जैसे लड़का श्रीर घोड़ा जाते हैं; लड़का श्रीर घोड़े जाते हैं; लड़के श्रीर घोड़ा जाते हैं; लड़के श्रीर घोड़े जाते हैं; गायें श्रीर बकरियाँ घास चरती हैं!
- (ख) यदि सब कत्ता लिङ्ग में समान न हों। तो क्रिया बहुवचन होगी, श्रीर उसका लिङ्ग श्रन्तिम कत्ता के श्रनुसार होगा; जैसे खड़की श्रीर लड़का सोते हैं; लड़का श्रीर खड़की सोती हैं।
  - (ग) यदि सब कत्ती समान लिङ्ग के हैं। श्रीर उनके श्रन्त

में कोई समुदायवाचक शब्द हो तो किया बहुवचन होगी श्रीर समका लिङ्ग कत्तीश्रों के लिङ्ग के समान होगा; जैसे घोड़े श्रीर गधे सभी श्राते हैं; घोड़ियाँ श्रीर बकरियाँ सभी श्राती हैं।

- (घ) यदि सब कर्त्ता समान लिङ्ग के न हैं। श्रीर इनके अन्त में कोई समुदायवाचक शब्द हो तो क्रिया बहुवचन तथा पुँछिङ्ग होगी, जैसे किताब, कलम, कागृज़, सब रक्खे हैं; रुपया, पैसा, अश्रफ़ी, सब रक्खे हैं।
- (ङ) यदि कई कर्ता हों, परन्तु उन सबसे एक ही भाव या समुदाय का बोध हो तो किया एकवचन होगी; जैसे आपके पास ऋद्धि सिद्धि भरी हैं; उसके पास धन-धान्य भरा है। जहाँ तक हो असमानिलङ्ग कर्त्ताओं का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए; क्योंकि ऐसे कर्त्ताओं के आदि में सम्बन्धकारक आदि कोई शब्द आ जाने से क्रिया में असमज्जस पड़ता है; जैसे मेरा मान और प्रतिष्ठा आपकी दी हुई है; मेरी प्रतिष्ठा और मान आपका दिया हुआ है—ये दोनों वाक्य बहुत भद्दे हैं।
- (च) यदि कई 'पुरुषों' के कत्ती एक साथ आते हों तो सबसे अन्त में उत्तम पुरुष, उससे पूर्व मध्यम पुरुष, उससे पूर्व अन्य पुरुष रखना चाहिए, श्रीर क्रिया को अन्तिम कर्ता के अनुसार रखना चाहिए; जैसे वह, आप, श्रीर मैं चलूँगा; तुम श्रीर हम चलेंगे; वह श्रीर हम जाते हैं; वह श्रीर तुम देखते हो; वे श्रीर तुम जा सकती हो।

(छ) कोई कोई प्रयोग श्रानियमित होते हैं। जैसे ''मोइन को एक पत्र लिखना है'', ''मोइन को पत्र लिखना चाहिए'' में 'मोइन' कर्ता श्रीर 'पत्र' कर्म है। ''यदि मैं पास हो गया तो मिठाई बाँदूँगा'' में 'हो गया' भविष्यत्काल के लिए श्राया है।

## ( ३ ) एक ही कारक के अनेक शब्द

(क) यदि वाक्य के कई शब्दों में एक ही कारक हो तो प्रायः भ्रान्तम शब्द के साथ विभक्ति लगाई जाती है; जैसे सुत्रोव, श्रीर हनुमान ने रामचन्द्र की सहायता की; रामू, श्रयामू, श्रीर मोहन को बुलाओ; कुल्हाड़ी, बसूला श्रीर श्रारे से लकड़ो काटी जाती है; रामदत्त श्रीर कुष्णदत्त के लिए मिठाई लाओ श्रादि। परन्तु अवधारण के लिए हर एक के साथ विभक्ति लगाई जा सकती है; जैसे सुत्राव ने श्रीर विभीषण ने रामचन्द्र की सहायता की; तुमकी घर से श्रीर स्कूल से निकाल दूँगा; घर पर, जंगल में, श्रीर सर्वत्र तू विद्यमान है।

(ख) सर्वनाम शब्दों में से हर एक में विभक्ति लगानी चाहिए; जैसे तुमको ग्रीर उनको देखकर मैं देख़ा; ग्रापने श्रीर मैंन यह काम किया है; उनके लिए भीर तुम्हारे लिए प्रायवा उनके ग्रीर तुम्हारे लिए) मैं कुछ नहीं कर सकता।

(४) विशेषण श्रीर विशेष्य का सम्बन्ध (क) विशेषण श्रपने विशेष्य से पूर्व भी श्राता है श्रीर परे (विधेय में) भी; जैसे यह अच्छा बालक है; यह बड़ो पेाथी पढ़ लो; यह बालक अच्छा है; यह पोथी जो तुम पढ़ते हो बड़ी है, मोहन रामू से चतुर है।

- (ख) आकारान्त विशेषणों को छोड़कर शेष सब विशेषण दोनों लिङ्गों में समान होते हैं, तथापि कुछ लोग संस्कृत के विशेषणों के छोलिङ्ग रूप संस्कृत व्याकरण के अनुसार बना लेना अधिक पसन्द करते हैं; जैसे सुन्दर बालक, सुन्दरी बालिका; विवाहित पुरुष, विवाहिता छी।
  - (ग) भ्राकारान्त विशेषणों के नियम ये हैं—
- (१) त्राकारान्त विशेषण पुँछिङ्ग बहुवचन में एकारान्त हो जाते हैं श्रीर स्नोलिङ्ग के देशनों वचनों में ईकारान्त हो जाते हैं; जैसे काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घोड़ी, काली घोड़ियाँ।
- (२) पुँछिङ्ग एकवचन विशेष्यों के आकारान्त विशेष्या सिवाय कत्तां श्रीर कर्म की उस दशा के जब कि चिह्न 'ने' श्रीर 'को' नहीं लगते, एकारान्त हो जाते हैं; जैसे काले घोड़े ने घास खाई; अच्छे बालक को इनाम दो; मीठे आम से रस निकलता है।
- (३) कर्म के साथ चिह्न 'को' ब्राने पर उसका परवर्ती आकारान्त विशेषण प्रायः ध्रपना रूप नहीं बदलता; जैसे इन कपड़ों को गीला कर दो; उसने लकड़ियों को सीधा कर दिया परन्तु चिह्न 'को' न रहेगा तो विशेषण का रूप बदल जायेगा; जैसे ये कपड़े गीलों कर दो; उसने लकड़ियाँ सीधी कर दीं।

- (४) यदि आकारान्त विशेषण के कई विशेष्य हो तो उसका रूप समीपवर्श विशेष्य के अनुसार होता है; जैसे आम और नारङ्गियाँ मीठी हैं; नारङ्गियाँ और आम मीठे हैं; धुले कोट श्रीर टे।पियाँ रक्लो हैं; धुली टे।पियाँ श्रीर कोट रक्लो हैं।
- (५) संस्कृत तथा अरबा भाषाओं के आकारान्त विशेषण, जिनका रूप उन्हों भाषाओं के अनुसार बदल नहीं सकता, न तो इकारान्त होते हैं और न ईकारान्त; जैसे महात्मा, महामना (मना:); सुधर्मा; उन्दा, ज़रा, ज़्यादा, पैदा, आला, श्रदना, सालाना, रेाज़ाना आदि।
- (घ) विशेषण में विभक्ति नहीं लगती, परन्तु जब विशेषण का प्रयोग नाम की तरह होता है तब विभक्ति लगती हैं; जैसे "निर्धन जनेंं को दान दे।"; "निर्धनें को दान दे।" शुद्ध वाक्य हैं; परन्तु 'निर्धनें जनें को दान दे।" श्रशुद्ध वाक्य है।
  - ( ५ ) पूरक, कर्म श्रीर क्रिया का सम्बन्ध

पूरक प्रकर्मक ग्रीर सकर्मक दोनी प्रकार की क्रियाश्री में होता है; फिर विशेषण ग्रीर नाम दोनी पूरक हो सकते हैं।

- (क) अक्रमेक किया का विशेषण पूरक लिङ्ग तथा वचन में कर्ता के अनुसार होता है; जैसे लड़का अच्छा हो गया; लड़के अच्छे हो गये; लड़कियाँ अच्छी हो गई।
- (ख) सकर्मक किया का विशेषण पूरक कर्म के साथ चिह्न 'को' न भ्राने पर कर्म के अनुसार होता है, परन्तु चिह्न

'को। आने पर पुँक्षिङ्ग एकवचन के रूप में रहता है; जैसे तुमने लकीरें मोटो कर दीं; तुमने कपड़े गन्दे कर दिये; तुमने लकीरें। को मोटा कर दिया; तुमने कपड़ों को गन्दा कर दिया।

- (ग) अक्रमिक किया का पूरक यदि नाम है तो वह भाव को अनुसार किसी भी लिङ्ग तथा वचन में आ सकता है; जैसे वे लोग बुड्ढे होकर भी बच्चे बने जाते हैं; तुम लोग घोड़े बनेगि या हाथी ?; हम लोग तुम्हारी दासी या दासियाँ हैं।
- (घ) सकर्मक किया का पूरक यदि नाम है तो कर्म के साथ चिद्ध 'को' का प्रकट करना और पूरक के। एकवचन में रखना अधिक मुद्दाविरेदार है; जैसे जादूगर ने उन आदिमयों को घोड़ा बना दिया; लुटेरे ने उन स्त्रियों के। दासी बना लिया।
- (ङ) अकर्मक किया के कर्ता और पूरक में लिङ्ग-भेद होने की दशा में प्राय: कर्ता के अनुसार ही किया रखना अधिक प्रचलित है; जैसे कपड़े गर्द हो गये; सब गुड़ मिट्टी हो गया; स्त्रियाँ सिपाही बन गई; पारा भस्म हो गया; लकड़ो जलकर कीयला हो गई।

नोट—कभी कभी भाव की बारीकी से निर्णय होता है, अर्थात् कर्ता और पूरक में से जिसका भाव अधिक बलवान् होता है उसी के अनुसार किया होती है। जैसे, यदि लकड़ी का भाव बलवान् है और उसे कीयला करना इष्ट नहीं है, किन्तु किसी की लापरवाही या सुस्ती से ऐसा हो गया है तो "लकड़ो जलकर कीयला हो गई" कहना उचित होगा।

परन्तु यदि 'कोयला' का भाव बलवान् है अर्थात् कोयला बनाना ही इष्ट है, कोयला बन जाने की प्रतीचा ही की जा रही है, तो ''लकड़ो जल कर कोयला हो गया'' कहना ठीक होगा।

### (६) भाव की अनुकूलता

कितनी ही तरह की विषमताएँ हैं जो रचना को दूषित कर देती हैं; जैसे "आप तो आये, परन्तु तुम्हारे पिताजी नहीं भाये" में एक ही व्यक्ति के लिए 'आप' और 'तुम' शब्दों का प्रयोग ख़राब है। "अकबर सन् १५४२ ई० में पैदा हुए; उसके बाप का नाम हुमायूँ था"—इस वाक्य में एक ही व्यक्ति के लिए 'हुए' से आदर और 'उसके' से निरादर सूचित है। "क्या तुम हमको जानते नहीं हो ? मैं तुम्हारा मानमर्दन कर दूँगा"—इसमें भी 'हम' और 'मैं' एक ही व्यक्ति के लिए आये हैं।

वाक्य प्रारम्भ करते हुए मन में एक भाव होना थ्रीर उसे समाप्त करते करते दूसरे भाव का आ जाना वाक्य की चै।पट कर देता है; जैसे "पहले तो इन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार की, परन्तु कई बार कहने पर स्वीकार की गई" इसमें कर्तृवाच्य थ्रीर कर्मवाच्य का अनुचित मिश्रण है।

इन विषमताश्रीं का श्रधिक विवरण लिखना हमको इष्ट नहीं, लेखकों की स्वयं विचार रखना चाहिए।

### अभ्यास

(१) कोष्ठकों के भीतर जो क्रियाश्रीं के साधारण रूप लिखे हैं उनसे शुद्ध रूप बनाकर वाक्यों में जोड़ो:—

लड़के अभी (से। रहना)। आज मङ्गलवार (होना);
मैं कल बुधवार को लखनऊ (जाना)। रामदत्त अभी आये थे,
परन्तु उन्होंने तारा के बारे में कुछ नहीं (कहना)। गत
परीचा में मैंने पाँच प्रश्नों के उत्तर (लिखना), परन्तु एक का
उत्तर (छोड़ देना)। तुम अभी दीड़कर बाज़ार से एक आने
का दही (ले आना)। मेरा भाई और बहिन (आना)।
घोड़ियाँ और घोड़े घास (चरना)। दास दासी सभी
(आना)। आप और हम अभी घोड़ी देर में गेंद (खेलना)।

## (२) विभक्तियाँ लगाग्रो:—

तुम—ग्रीर मैं—मिलकर यह पेड़ कुल्हाड़ी—ग्रीर बसूले— देा घण्टे—काट डाला। रामू—ग्रीर श्यामू—स्कूल—पाँच घण्टे रहना पड़ता है।

(३) म्रावश्यकतानुसार विशेषण का रूप बदलो:—

यह किताब (पीला) कागृज़ पर (नीला) स्थाही से छपी है। नीबू और नारङ्गी (स्नष्टा) हैं। नीबू और नारङ्गी दोनी (स्वष्टा) हैं। वाह! भ्रापने ते। हमारे कपड़े (गन्दा) कर दिये। नहीं, मैंने ते। भ्रापके कपड़ों को (गन्दा) नहीं किया।

### रचना-पीयूष

(४) कोष्ठकों के शब्दों में आवश्यक परिवर्तन करो :—
कागृज जलकर राख (हो जाना)। राजा ने उन लोगों
को (अपना) (नीकर) (बना लेना)। श्रीमान् ने मुक्तकों
नीकरी करने की आज्ञा (देना); परन्तु अब (आप) (हम)
से रुष्ट हो गये।

## ऋध्याय प्र

# रचना के लिए कुछ उपयोगी विषय

१--गद्य और पद्य में भेद

जिस भाषा में अचरें की गिनती या उनके लघुत्व गुरुत्व का विचार नहीं करते उसे गद्य कहते हैं। इस लोग गद्य ही में बातचीत करते हैं।

जब अचर तेल नापकर किसी नियत संख्या में लिखे जाते हैं, या अचरों के लघुत्व गुरुत्व का विचार रखना होता है, तो वैसी भाषा को पद्म कहते हैं; जैसे दोहा, चै।पाई, भुजंगप्रयात आदि में।

चूँ कि पद्य में अचरें की नाप की जाती है, इस लिए लिखनेवाले, अर्थात् किव को कोई कोई शब्द तेड़ मरेड़ हालना पड़ता है, जैसे 'राम' के स्थान में 'रामा', 'रामू'। गद्य लिखने में ऐसा करना अनुचित है।

चूँ कि यह पुस्तक गद्य-रचना सिखाने के भ्राभिप्राय से लिखी जाती है, इसलिए पद्य का वर्णन इसमें नहीं किया जाता। हाँ, पद्य का वाच्यार्थ, भावार्थ, तात्पर्य भादि लिखना रचना का एक अङ्ग है; परन्तु उसके लिए छन्दों भ्रादि का लच्चण जानना भ्रावश्यक नहीं है।

### २---द्विरुक्ति

एक ही शब्द को दें। बार प्रयोग करने का नाम द्विकत्ति है। इससे कई मतलब निकलते हैं। कभी तो भाव बलवान हो जाता है, जैसे 'जल्दी जल्दी चलों'; कभी पृथक्ता का बोध होता है, जैसे 'में झादमी झादमी से परिचित हूँ', ध्रियति हर एक आदमी से; कभी अधिकता का बोध होता है, जैसे 'बड़े बड़े घर बने हुए थे' झर्यात् बड़े बड़े घरों की संख्या बहुत थी; कभी भेद प्रकट होता है, जैसे 'गहूँ गहूँ चुन लों' झर्यात् चने या जी न लेना; कभी विधेयगत द्वितीय शब्द से उस शब्द का यथार्थ अर्थ मालूम होता है, जैसे 'वही आदमी आदमी है जो परोपकार करे'; अन्य भाव भी प्रकट होते हैं जो सोचने से ज्ञात होंगे।

द्विरुक्ति नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, श्रव्यय, सब प्रकार के शब्दों में होती है।

### ३---श्रलङ्कार

श्रलङ्कार का अर्थ है शोभित करनेवाला। जैसे मनुष्य की शोभा हार, श्रॅंगूठी, कण्ठा, श्रादि बाहरी भूषणों से, तथा सुशीलता, सत्य, धैर्य्य, श्रादि भीतरी गुणों से होती है, इसी प्रकार भाषा की शोभा शब्दालङ्कारों श्रीर श्रयलिङ्कारों से होती है। शब्दालङ्कार वे हैं जो शब्दों के श्रधीन हैं श्रीर उन शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द लिख देने पर चले जाते

हैं; म्रर्थालङ्कार वे हैं जो म्रर्थ के कारण हैं म्रीर शब्दों के बदल देने पर भी बने रहते हैं।

(क) ग्रानुप्रास 'परसत पद पावन' में 'प' ग्रचर कई बार ग्राकर एक प्रकार का चमत्कार पैदा करता है, परन्तु यदि इन शब्दों को बदलकर कहें 'छुत्रत चरण पावन' ते। वह चमत्कार जाता रहता है; इसी लिए यह शब्दालङ्कार हुग्रा। इस विशेष ग्रलङ्कार का नाम है ग्रानुप्रास।

(ख) श्लोष — भन्ने वंश की पुरुष सी, निहुरै बहु धन पाय। नवेधनुष सद्वंश की, जिहि है कीटि दिखाय।।

इस उदाहरण में 'सद्वंश' श्रीर 'है कोटि' के दे दो दो अर्थ हैं, एक तो धतुष के लिए, श्रीर दूसरा पुरुष के लिए। 'अच्छे बाँस' से बना हुआ धतुष मुक्तता है, श्रीर उसके दोनों 'किनारे' एक दूसरे के निकट आते हैं। 'अच्छे कुलवाला पुरुष', जिसके पास 'दो करोड़ रुपये' होते हैं, मुक्तकर चलता है। यहाँ चूँकि दो अर्थ आने का चमत्कार शब्दों ही के कारण हुआ है, इस लिए शब्दालङ्कार है। इस विशेष अलङ्कार का नाम श्लेष है।

(ग) उपमा—जो राउर अनुशासन पाउँ।
कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाउँ॥
काचे घट जिमि डारीं फोरी।
सकीं मेह मूलक इव तोरी॥
कन्दुक (गेंद) बिना प्रयास उठाया जा सकता है; कशा

घड़ा बड़ी श्रासानी से फूट जाता है, मूली तोड़ने की ही चीज़ है; श्रतः ब्रह्माण्ड की समानता गेंद, कच्चे घड़े श्रीर मूली से दिखाई गई है। यदि, 'कन्दुक' शब्द के स्थान पर 'गेंद' शब्द कर दें, तब भी समानता का भाव दूर नहीं हो सकता, श्रतः यहाँ श्रश्वालङ्कार है। इस विशेष श्रलङ्कार का नाम उपमा है। 'कन्दुक' शब्द उपमान है, 'ब्रह्माण्ड' शब्द उपमाय है, 'इव' शब्द उपमास्चक श्रव्यय है, हलकापन इस उपमा का धर्म है।

(घ) रूपक- राम कथा सुन्दर करतारी।

संशय विहँग उड़ावनहारी।।

इसमें रामकथा श्रीर करतारी की एकरूपता दिखाई गई है। यह नहीं कहा गया कि रामकथा करतारी के समान है, बल्कि रामकथा करतारी ही है श्रीर संशय-रूपी पच्चो की उड़ा देती है। इसमें भी शब्दों के बदल देने पर चमत्कार नहीं जाता; इसलिए यह श्रर्थालङ्कार है, इस विशेष श्रलङ्कार का नाम 'रूपक' है।

विशेष विवरण देना हमारा लच्य नहीं है, इसलिए इस

#### ४—रस

यदि कोई सुन्दर काव्य (गद्य या पद्य ) पढ़कर या सुन-कर हुम्हारी तबीग्रत फड़क उठी, चित्त में ग्रानन्द की तर क्नें उठने लगीं, या जैसा वर्णन है वैसा ही भाव तुम्हारे मन में उदित हो गया ते। समभो कि हुमको उस काव्य का रस लतीफ़ें', 'हॅंसोड़' श्रादि पुस्तकों का प्रधान रस यही है। रामायण में 'नारद-विवाह' में इसके बहुत से उदाहरण मिलेंगे; जैसे—

पुनि पुनि मुनि उसकि इं अकुलाहीं। देखि दशा हरगण मुसुकाहीं॥

(३) करुण—शोक या दु:ख की कथाओं में। जैसे लच्मण के शक्ति लगने पर रामचन्द्रजी कहते हैं—

यथा पङ्क बिनु खगपति दीना।

मणि बिनु फणि करिवर कर-हीना।।

श्रस मम जिवन बन्धु विन तेाहीं।

जा जड़ दैव जियावै माहीं॥

- (४) रीद्र—क्रोध की दशा में। जैसे—
  कुद्धे क्रतान्त समान किप तनु स्रवत शोणित राजहीं।
  मर्दहिं निशाचर कटक भट बत्तवन्त जिमि घन गाजहीं॥
- (५) वीर—उत्साह की भ्रवस्था में। जैसे— जो राउर श्रनुशासन पाऊँ। कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ। काँचे घट जिमि डारी फोरी। सकी मेरु मूलक इव तोरी॥
  - (६) भयानक—भय की दशा में। जैसे— भरि भुवन घेर कठेर रव रिव वाजि तिज मारग चले। चिक्करितं दिग्गज डोल मिह श्रिह कोल कूरम कलमले॥
    - (७) वीभत्स-घृणा की दशा में। जैसे-

मज्जिहं भूत पिशाच बैताला।
केलि करिहं योगिनी कराला।
काक कङ्क धरि भुजा उड़ाहों।

एक ते एक छीनि धरि खाहीं॥

- (८) श्रद्भुत—विस्मय की दशा में। जैसे— दिखरावा मातिहं निज, श्रद्भुत रूप श्रखण्ड। रोम रोम प्रति राजिहं, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड॥
- ( ﴿ ) शान्त—चित्त की शान्ति की दशा में । जैसे— मेा सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंशमणि, हरहु विषम भवपीर॥

इनके श्रलावा किसी किसी के अनुसार एक दसवाँ रस वात्सल्य भी है जिसमें पुत्रादिकों का प्रेम होता है; जैसे— जनक जाति अवलोकहिं कैसे।

सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे॥

#### ५—गुण

काव्य का प्रभाव हृदय पर तीन प्रकार से पड़ता है, इसी लिए काव्य में तीन गुगा कहे गये हैं—(१) माधुर्य, (२) श्रीज, (३) प्रसाद।

माधुर्य उस गुण का नाम है जो भ्रपनी मधुरता से चित्त को प्रसन्न कर देता है; वह प्रायः शृङ्गाररस, करुणरस, भीर शान्तरस में भ्राता है; उसमें भ्रनुखार, र, ण, स भ्रादि भत्तर, छोटे शब्दों का प्रयोग प्रायः होता है। जैसे— भये बिलोचन चारु भ्रचञ्चल।

मनहुँ सकुचि निमि तजेड दगञ्चल।।

श्रीज उस गुण का नाम है जो श्रपने प्रभाव से श्रीता के चित्त की दी सा या विस्तृत सा कर देता है; वह वीररस, वीभत्सरस, श्रीर रौद्ररस श्रादि में श्रच्छा होता है; उसमें संयुक्ताचर, ट, ठ, ड, ढ, श, ष, श्रादि श्रचर, विकट रचना श्रीर बड़े बड़े समास होते हैं। जैसे—

भये कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोग्र सायक कसमसे।
कोदण्ड धुनि सुनि चण्ड अति मनुजादि भय मारुत प्रसे।।
मन्दोदरी उर कम्प कम्पित कमठ भूधर अति त्रसे।
चिक्करिहं दिग्गज दशन गिह मिह देखि कीतुक सुर हँसे।।
प्रसाद उस गुण का नाम है जिसके सुनने मात्र ही से
काव्य के अर्थ का निश्चय हो जाता है। यह सब रसों में और
सब प्रकार की रचनाओं में प्रयुक्त होता है। अर्थ की सरलता
ही इसका विशेष लच्चण है। जैसे—

श्रवध पुरी ऋति रुचिर बनाई।

देवन सुमन वृष्टि भारि लाई।। राम कहा सेवकन्ह बुलाई।

प्रथम सखन श्रन्हवावहु जाई॥ ६—विराम चिह्न

यद्यपि हिन्दी में पहले एक ही चिह्न '।' लगाया जाता था जिसे छेवा या पाई कहते हैं, तथापि अब श्रॅगरेज़ी के चिह्न ज्ञगाने का रिवाज हो गया है। पूर्ण वाक्यों के अन्त में अब भी छेवा ही ज्ञगाया जाता है।

कामा (, )—-यह चिह्न सब से छोटा विराम है। जहाँ बहुत सी चीज़ों का नाम गिनाया जाता है, जहाँ सम्बोधन किया जाता है, जहाँ कोई श्राश्रित-वाक्य श्राता है, या जहाँ कहीं श्रर्थ में कुछ रुकावट का भाव होता है, वहाँ यही चिह्न जगता है। जैसे (१) धन, धान्य, वस्त्र, श्राभूषण सभी श्राव-श्यक हैं। (२) भाई देवदत्त, व्यापार कभी न छोड़ना। (३) हमारा भाई, जो पहले श्रित धनहीन था, श्रव धनाट्य हो गया है। (४) इतना ही नहीं, किन्तु तुम्हारे मित्र भी बहुत से हैं।

संमीकोलन (;)—यह अर्ध-विराम वहाँ लगता है जहाँ पूर्ण विराम से कम, परन्तु कामा से अधिक, रुकना हो; जहाँ मिश्रित वाक्य के बड़े बड़े खण्ड अलग होते हों। जैसे, "आप कहते हैं कि जापान, अमरीका, आदि देशों ने व्यापार से लाभ उठाया है; यह सत्य है परन्तु उदाहरण के लिए दूर देशों को क्यों जाते हो; अपने देश ही में मारवाड़ियों को देख लो।

प्रश्नसूचक चिह्न (?)—-जब प्रधान वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके भ्रम्त में यह चिह्न लगता है; जैसे "एक रुपये में कितने भ्राने होते हैं ?" परन्तु यदि प्रश्न-वाक्य किसी मिश्रित वाक्य के भ्राश्रित हो तो यह चिह्न नहीं लगता जैसे "बताभ्रो कि एक रुपये में कितने भ्राने होते हैं।" ईगितसूचक चिह्न (!) विस्मयादिसूचक भ्रव्ययों के भ्रागे, तथा वाक्यों के भ्रागे भी लगता है; जैसे "वाह वाह ! व्यापार में भी क्या भ्रानन्द है !" कभी कभी देा-तीन चिह्न भी लगाये जाते हैं; जैसे "वाह ! .खूब हुआ !! तुम लखपती हो गये !!!"

उलटे कामा ('''') उस वाक्य या वाक्यांश के आदि श्रीर अन्त में लगाते हैं जो कहीं से उद्धृत किया जाता है।

डदाहरण—उसने कहा, ''मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ।" दो एक शब्दों के उद्धृत करने में, या जिस वाक्य में उलटे कामा लगे हों। उसकी बीच में किसी छंश के उद्धृत करने में इकहरे कामा लगते हैं। उदाहरण——(१) वह ऐसा मूर्ख है कि 'परम को 'पर्म लिखता है; (२) हनुमान ने लच्मण से कहा ''मैं जब जब सुत्रोव से लड़ाई की तैयारी करने के लिए कहता हूँ, तब तब वह 'ध्रभो बहुत समय है' कह-कर टाल देते हैं।"

हैश—(—) या पड़ी पाई। जब एक वाक्य कहते समय बीच में श्रीर कोई श्रावश्यक विचार उसी के लगाव में या उसी के समकाने के लिए श्राये तो इसके श्रादि में, या श्रादि श्रन्त दोनों में, जैसा श्रवसर हो, यह चिह्न लिखते हैं। जैसे ''परमात्मा पर सभी लोग—सिवाय दुष्टों के—भरोसा करते हैं।''

संचेपसूचक चिह्न — जब किसी शब्द का प्रथम आजर लिखकर या श्रीर किसी भाँति उसका रूप छोटा करना चाइते हैं ते। उसके भ्रागे एक बिन्दु या शून्य बना देते हैं। जैसे कि = रूपया; सं = संवत्।

## ७—मुहाविरे

'मुहाविरा' अरबी शब्द है जिसका अर्थ है 'बातचीत, प्रश्नोत्तर'। परन्तु अब यह शब्द पारिभाषिक हो गया है। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ न लेकर कोई विलच्चण अर्थ लिया जाय, मुहाविरा कहलाता है; जैसे ''तुम्हारा लड़का क्यों न विगड़े, तुम तो उसे सिर पर चढ़ाते हो''—यहाँ वक्ता का भाव यह नहीं कि तुम अपने लड़के को उठाकर अपने मस्तक पर विठालते हो; किन्तु भाव यह है कि तुम उसका लाड़-प्यार उचित से अधिक मात्रा में करते हो, जिससे उसकी आदत विगड़तो है और धृष्टता बढ़तो है। इसलिए ''सिर पर चढ़ाना'' मुहाविरा है।

यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो मालूम होगा कि मुहा-विरे ध्रीर उनके लाचियाक अर्थों में कोई न कोई सम्बन्ध होता है। ऊपर के उदाहरण में यह सम्बन्ध यो दिखा सकते हैं—जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसे स्पर्श करते हैं; अधिक प्यार करते हैं तो उसे गोद में उठा लेते हैं; यदि श्रीर भी अधिक प्यार करते हैं तो उसे गोद में उठा लेते हैं"। इसी प्रकार पहले जब कोई पाप कर्म करता था ते। उसका मुँह कोयले आदि से काला करके उसे नगर में घुमाते थे ताकि लोग डरें धीर वैसा पाप न करें। ध्रब यद्यपि मुह रँगा नहीं जाता तथापि 'मुँह काला होना' का अर्थ है 'कलङ्कित होना'। विचार करने से इसी प्रकार का कोई कारण या रहस्य हर एक मुहाविरे में मिलेगा। इसका अभ्यास करना विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त रोचक होगा।

मुहाविरे इतने प्रकार के हैं श्रीर इतने अधिक हैं कि उनका अन्त पाना असम्भव है; जो जिस प्रकार का जीवन जहाँ व्यतीत करता है उसको उसी जीवन से सम्बद्ध मुहाविरे वहाँ मिल जाते हैं। प्रामजीवन के कुछ ऐसे (प्राय: अश्लील) मुहा-विरे हैं जिन्हें नागरिक न तो जानते हैं श्रीर न प्रयोग में लाना चाहते हैं। इसके विरुद्ध नागरिकों के विशेष मुहाविरे प्रामीणों तक नहीं पहुँच पाते। 'मुँह में मुसका देना' (कुछ न बेालना); 'गू-लकड़ी करना" (पिष्टपेषण करना), अ।दि देहाती मुहाविरे हैं।

मुहाविरे कोई एक अनेला आदमी नहीं बनाता; वे भाषा के प्रवाह में धीरे धीरे बन जाते हैं। उनके शब्दों में प्रायः परिवर्त्तन भी नहीं कर सकते। जैसे 'हाथ धो बैठना' मुहाविरा है जिसका अर्थ है 'खो देना'; इसे 'हस्त धो बैठना', 'कर धो बैठना', 'हाथ साफ़ कर बैठना' नहीं कह सकते। ''हाथ साफ़ करना' वृह्मरा मुहाविरा है जिसका अर्थ है 'मारना'।

मुहाविरों के प्रयोग से भाषा में लालित्य तथा चमत्कार भाता है; मुहाविरेदार भाषा बहुत पसन्द की जाती है। मुहा-विरो का प्रयोग पुस्तकों तथा बोलचाल की भाषा से सीला जा सकता है।

वाक्यों में मुहाविरों का प्रयोग करना रचना का एक श्रङ्ग है; इससे प्रतीत हो जाता है कि प्रयोक्ता ने मुहाविरे का ठीक श्रथ समभा है या नहीं। उदाहरण के लिए हम कई मुहाविरों का प्रयोग दिखाते हैं।

- (१) दाँत खट्टे कर देना—चेारों श्रीर सिपाहियों में मुठभेड़ हो गई; यद्यपि पाँच चेार पकड़ लिये गये, तथापि उन्होंने लड़ाई में सिपाहियों के दाँत खट्टे कर दिये।
- (२) मुँह में पानी भर आना—वह दे। दिन का भूखा था; विविध प्रकार के भोजन देखकर उसके मुँह में पानी भर आया।
- (३) भ्रांख दिखाना—हम तुम्हारा रुपया अभी दे देंगे; भ्रांख क्यों दिखाते हो ?
- (४) भंडा फोड़ना—सब तुम्हीं ले लेना चाहते हो; सम-भते होगे कि तुम्हारी चालें कोई जानता ही नहीं; राह राह चली, नहीं तो भंडा फोड़ दूँगा (रहस्य प्रकाशित कर दूँगा)।
- (५) तीन पाँच करना—जिसने तुम्हें हानि पहुँचाई हो। उससे लड़ो; मुक्तसे क्यो तीन पाँच करते हो ?

कुछ मुहाविरे भ्रीर उनके भ्रर्थ नीचे दिये जाते हैं:—

श्रांखें खुलना = समभ में श्राना। चार श्रांखें होना = समच होना। श्रांखें में चर्बी छाना = घमण्ड होना। श्रापे से बाहर हो जाना = बहुत क्रोध करना। इधर-उधर करना = टालना। उबल पड़ना = क्रोध के श्रावेश में होना। ऊटपटाँग = व्यर्थ, बिना क्रम । कूपमण्डूक होना = अपने अल्प ज्ञान पर श्रमिमान करना, तथा श्रधिक जानने की चेष्टा न करना। कमर कसना = तैयार होना। ख़ाक में मिलना = नष्ट हो जाना । ख़न सूखना = डर जाना । गहरी चाल = भारी धोखेबाज़ी। चूँन करना = कुछ भी न कहना। छक्के पंजे उड़ाना = चैन करना । जान हथेली पर रखना = मरने की परवा न करना। टेढ़ो खीर = कठिन काम । ढील डालना = देरी करना । तीन तेरह हो जाना = इधर-उधर फैल जाना । दम भरना = श्रभिमान रखना। दिन काटना = समय विताना। दुनिया से उठ जाना = मर जाना। धुन में पड़ना = म्राधिक ध्यान देना । नौ दो ग्यारह होना = भाग जाना । नाक भै चढ़ाना = क्रोध प्रकट करना। पाँव उखड़ जाना = भाग जाना। पानी पानी होना = अत्यन्त लिज्जत हो जाना। बाते बनाना = बहाना करना। मुँह की खाना = कड़ा जवाब पाकर लज्जित हो जाना। शान बघारना = घमण्ड की बातें करना। सिर पटकना = (१) कठिन उद्योग करना; (२) किसी दूसरे पर डाल देना। हवाई महल बनाना = बड़े बड़े मनसूबे बाँधना। हवा हो जाना = नदारद हो जाना।

बहुत से मुद्दाविरे श्रभ्यास में दिये जाते हैं।

#### अभ्यास

(१) भ्रमितिखित मुहाविरों के मर्थ बताम्रो भीर उनका प्रयोग वाक्यों में करो:— माँख मारना, घाँख लगाना, घाँख बदलना, मुँह लगाना, मुँह फरेना, मुँह दिखाना, हाथ डालना, हाथ खींच लोना, हाथ कटाना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ मलना, सिर मूँड़ना, सिर देना, सिर लेना, सिर हिलाना, पीठ दिखाना, पीठ फरेना, पेट काटना, पेट खलाना, पेट भरना, बगलें भाँकना, घुटने टेकना, मत्था टेकना, पेर उखड़ना, ध्रपने पैरें खड़ा होना, तलवें से लगना, रें।एँ खड़े होना, पानी का बुल-बुला, पानी पी पीकर, पानी भरना, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी हो जाना, गई हो जाना, बाई पच जाना, हवा का रङ्ग देखना, हवा लगना, ज़मीन धासमान के कुलावे मिलाना, आकाश पाताल एक कर देना, घर करना, पसीना पसीना हो जाना, तिडरी बदलना, अरण्य-रेदन, किङ्कर्तंव्यविमूढ़, पिष्ट-पेषण, भूड़ के लड़्ड्र, धांधी के धाम, कीड़ियों के मेला।

(२) इन अर्थों को मुद्दाविरों के द्वारा प्रकट करने का उद्योग करो:—

वह लिजित है। गया। उसने बड़ा कोध किया। रामू ने श्यामू को धमकाया। वे लोग इधर-इधर भाग गये। उसकी बड़ा घमण्ड हैं! वह वस्तु ख़राब हो गई। वह वहाँ से भाग गया। वह तुम्हारा बड़ा प्यार करता है। वह ध्रपने शत्रु को मार डालेगा। वह बड़ा डचोग करता है।

- (३) इन मुहाविरों के भावें में भ्रन्तर बताश्रो:-
- (क) ख़ाक छानना, ख़ाक डालना। (ख) चेहरा

खतरना, रङ्ग उतरना। (ग) मुँह बनाना, बात बनाना। (घ) . ख़ून उबलना, ख़ून बिगड़ना। (ङ) सिरधुनना; सिरहिलाना। ८—कहावतें।

मुहाविरों श्रीर कहावतों में भेद है। मुहाविरे वाझ्यांश होते हैं श्रीर स्वतन्त्र रूप से व्यवहत नहीं होते; कहावतें वाक्य होती हैं, श्रीर स्वतन्त्र रूप से श्रपना अर्थ रखती हैं। कहावतों को 'मसला', तथा 'लोकोक्ति' भी कहते हैं।

मुहाविरों की तरह कहावतों का भी वाच्यार्थ प्राय: नहीं प्रहण किया जाता, किन्तु प्राय: वाच्यार्थ के समान अर्थ प्रहण किया जाता है। जैसे "जिस की लाठी उस की भेंस" में 'लाठी' से तात्पर्य है शारीरिक बल, सैनिक बल, संघटन बल आहि; धीर 'भेंस' से तात्पर्य है सम्पत्ति, जायहाद, राष्य आदि। यदि किसी प्रकरण का विषय यह है। कि जे। बजवान है वह निर्वेशों की दवाकर सब सम्पत्ति अने अधिकार में करता है तो उस विषय की पुष्टि के लिए "जिसकी लाठी उसकी भेंस" कहावत कही जायगी।

इस प्रकार अपना कथन पुष्ट या सबल करने के लिए, या किसी बात को साफ़ साफ़ शब्दों में न कहकर आड़ से कहने के लिए, या उपदेश, उपालंभ आदि के लिए कहाबते! का प्रयोग किया जाता है। इनसे भाषा रोचक हो जाती है, श्रीर भावों की पुष्टि होती है। मुहाविरों की तरह कहाबतों में भी प्राय: परिवर्तन नहीं हो सकता।

लोकप्रचलित भ्रन्य कहावतें के भतिरिक्त तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, घाघ, भड़री, रहीम, वृन्द भ्रादि हिन्दी को कवियों, तथा संस्कृत, फ़ारसी आदि भाषाश्री को कवियों तथा लेखकों की अनूठो उक्तियाँ भी भाषा में बहुत प्रचलित हैं। जैसे-- "सुधा सराहिय श्रमरता, गरत सराहिय मीचु;" "मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलें विरिच्च सम"; "जेहि मारत गिरि मेर उड़ाहीं, कहहु तून केहि लेखे माहीं" ( तुलसी )। "सूरदास यह काली कामरि चढ़े न दूजो रंग"; "अधो मन न भये दस बोस" (सूरदास)। "राति निरमली दिन को घटा, कहें 'घाथ' यह बरषा लटा''। "डलटा पलटा बादर धावै, भागे। भड़र पानी श्रावै।" "रहिमन मोहिं न सुहाय भ्रमिय पित्रात्रे मान बिन"। ''तेते पाँव पसारिए जेती लम्बी सीर (वृन्द)''। "विद्याददाति विनयम्"। "धनं दानाय भुक्तये"। "बुजुर्गी व श्रव्लस्त न वसाल"।

कहावतों के प्रयोग के विषय में हमें दो बाते कहनी हैं। जिस विषय पर तुम लिखते हो या बेलिते हो उसकी बातें। को भ्रनुकूल भर्यात् समान अर्थवाली जे। कहावत हो उसी का प्रयोग करो। धीर यदि किसी कहावत का प्रयोग तुमसे कराया जाय तो उसमें चपकते हुए मैं।के का उदाहरण दो।

हम कई कहावतों का प्रयोग नीचे लिखते हैं:—

(१) नाच न जाने आँगन टेढ़ (ध्रपनी अयोग्यता स्वी-कार न करना तथा काम बिनड़ने का देाष दूसरीं की देना)— रामदत्त का लिखा पत्र उसका बाप न पढ़ सका; पूछने पर उसने कहा कि क़लम मोटा था श्रीर कागृज़ कम था; तब बाप ने कहा, ''ठीक है नाच न जाने श्रांगन टेढ़ा''।

- (२) एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है। एक भी दुष्ट या अनिष्टकारी न्यक्ति से सब समाज दूषित हो जाता है)—िकसी स्कूल का एक विद्यार्थी पड़ोस के बाग से आम चुरा लाता था; कई बार ऐसा होने पर बाग के मालिक ने हेडमास्टर से शिकायत की कि आपके विद्यार्थी बड़े चेर हैं। हेडमास्टर ने हँसकर कहा "सब विद्यार्थी तो चोर नहीं हैं, परन्तु, एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है"।
- (३) उँची दुकान फीका पकवान। (बाहरी चड़क भड़क बहुत, परन्तु भीतरी तत्त्व कुछ भी नहीं)—ठाकुर साहेब बड़े ठाट-बाट के साथ बाहर निकलते हैं; बातें ऐसी करते हैं कि माना इनके समान उदार कोई है ही नहीं। एक दिन एक बाबू साहेब उनके यहाँ गये तो उन्हेंने एक गिलास गुड़ का शरबत भेज दिया; बाबू साहेब ने अपने मन में कहा कि ''उँची दुकान, फीका पकवान''।
- (४) एक पंथ दे। काज। (एक ही काम या उद्योग से दे। या अधिक मतलब सधना)—क्यों भाई, इस बरसात में ध्रयोध्याजी क्यों जाते हो ? उ० वहाँ सावन का मेला भी देखेंगे, श्रीर राजा साहेब से मुलाकात भी करेंगे, एक पंथ दे। काज हो जायेंगे।

(प्र) गधे की गीन में नै। मन का धीखा। (ग्रहा मात्रा में बृहत् ग्रन्तर नहीं पड़ सकता)—एक भिखारी के यहाँ चोरी है। गई; उसने रिपार्ट की कि मेरे २५००) च जे गये। यानेदार ने कहा "गधे की गीन में नै। मन का धे।खा कैसे हो सकता है ?"

कुछ कहावतें के केवल अर्थ लिखे जाते हैं:—

- (१) आँखों के धन्धे नाम नयनसुख —यथार्थ में अयो-ग्यता है, परन्तु बातचीत लम्बी-चैड़ो है।
- (२) दमड़ो की बुढ़िया टका सिर मुँड़ाई जितना व्यय भ्रम्नली चीज़ में नहीं, उससे कहीं भ्रधिक उसके दुरुस्त रखने में है।
- (३) देखिए ऊँट किस करवट बैठता है—श्रभी मालूम नहीं कि परिवाम अच्छा होगा या बुरा।
- (४) चार दिन की चाँदनी फिर ऋँधियारा पाख —यह चड़क भड़क स्थायी नहीं है।
- (५) श्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता—कोई बड़ा काम प्रकेले किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता।
- (६) दान की बिछया के दाँत नहीं देखे जाते—बिना प्रयास के जो कुछ मिल जाय उसके गुग्र-देशों पर विचार नहीं किया जाता।
- ( ७ ) भई गति साँप छळूँदर केरी—किसी काम के करने से द्दानि ध्रीर न करने से भी द्दानि ।

- ( प ) का वर्षा जब कृषी सुखानी—किसी वस्तु के भ्रभाव में यिद किसी का कुछ काम बिगड़ गया ते। पीछे से उस वस्तु का मिलना व्यर्थ है।
- ( ६) खोदने को पहाड़, निकलने को मुसरी—बड़े उद्योग का फल बहुत छोटा।
- (१०) अपने पूत को कोई काना नहीं कहता—अपनी किसी वस्तु की कोई निन्दा नहीं करता।

बहुत सी कहावतें अभ्यास के लिए नीचे दी जाती हैं।

#### अभ्यास

- १— निम्निल खित कहावतीं को ग्रर्थ बताग्री ग्रीर उनके उदाइरण दे।:—
- (१) भेंस के आगे बीन बाजे भेंस खड़ी पगुराय। (२) काला अचर भेंस बराबर। (३) ऊधा की लेनी न माधो की देनी। (४) नी नगद न तेरह उधार। (५) अल्पारंभः चेमकरः। (६) अति सर्वत्र वर्जयेत्। (७) प्रथमप्रासे मिचकापातः। (८) रस्सी जल गई, ऐंठन न छूटी। (६) अपने गुँह मियाँ मिट्ठू बनना। (१०) बहुते जोगिन मठ छजाड़। (११) सात पाँच की लाठी, एक जने का बे।भा। (१२) जैसे नागन्ध्य तैसे साँपनाथ। (१३) अधजल गगरी छलकत जाय। (१४) सरग गिरा तो खजूर में भूँटका। (१५) मेंठक के ज़ुकाम द्वीना।

२-इन ध्रथों के प्रकट करनेवाली कहावतें बताग्रो:-

- (क) बड़े स्रादिमियों के साथ उनके स्राश्रितें की भी दु:ख होता है।
  - (ख) न इतना सामान होगा श्रीर न यह काम होगा।
- (ग) प्रधान लोग तो बुरे हैं ही, छोटे छोटे लोग उनसे भी भ्रधिक बुरे हैं।
- (घ) स्वास्थ्य ठीक रहने से सब प्रकार का सुख भाग सकते हैं।
- (ङ) अपना बहुत बड़ा ऐब नहीं देखते, दूसरे में थोड़ा एंब देखकर श्रप्रसन्न होते हैं।

## ऋध्याय ६ सन्दर्भ-शुद्धि

धभी तक जो कुछ लिखा गया है उससे शुद्ध वाक्य लिखने में सहायता मिल सकती है। परन्तु एक ही वाक्य से काम नहीं चलता। रचना में वाक्यों के समूह ध्राते हैं ध्रीर हमें देखना पड़ता है कि वाक्यों के तारतम्य में कोई बाधा न पड़े ध्रीर जो भाव हम प्रकट करना चाहते हैं वह सुन्दर रीति से प्रकट हो जाय।

दो प्रकार से भाव प्रकट करने की आवश्यकता होती है। (१) जब कि कोई वाक्य, या वाक्यसमूह, गद्य या पद्य, दिया हुआ हो और हमसे कहा जाय कि इसका अर्थ लिखे। या इसका भीतरी भाव बताओ, या इसकी व्याख्या करो, या इसे अपने शब्दों में प्रकट करो, आदि। (२) जब कि कोई विषय बतलाकर इससे कहा जाय कि अमुक के नाम एक पत्र लिखे।, या निवन्ध लिखे।। हर एक के बारें में कुछ इशारे दिये जाते हैं।

#### १---श्रन्वय

धन्वय का अर्थ है शब्दें का ठीक ठीक कम, जैसे कर्ता कहाँ होना चाहिए, क्रिया कहाँ ध्रानी चाहिए, कर्म, करण धादि कारक या क्रियाविशेषण धादि धव्यय कहाँ होने चाहिएँ। इसका वर्णन पहले हो चुका है। गद्य के वाक्य तो ठीक अन्वय में होते ही हैं, परन्तु पद्य के वाक्य प्रायः ठीक धन्वय में नहीं होते, क्यों कि छन्दो भड़्न बचाने के लिए, तुक मिलाने के लिए और पद्य में लय या गति ठीक रखने के लिए शब्दों के स्थान बदल दिये जाते हैं। धन्वय लिखने में हमें शब्दों का क्रम ठीक कर देना चाहिए; और तोड़े मरेड़े शब्दों के ठीक रूप ब्राकेटों के भीतर रख देने चाहिएँ। यदि कोई शब्द गुप्त हैं तो उन्हें भी यथास्थान ब्राकेटों के भीतर प्रकट कर देना चाहिए। अर्थ लिखने की ध्रावश्यकता नहीं। उदाहरण —

- (१) प्रभुद्धि चितै पुनि चितै मिह, राजत लोचन लोल ।

  खेलत मनसिज-मीन-जुग, जनु विधुमण्डल डोल ।।

  ग्रान्वय—लोल लोचन, प्रभुद्धि चितै पुनि मिह चितै,
  राजत; जनु मनसिज-मीन-जुग विधुमण्डल (में) डोल
  खेलत ।
- (२) दुरिदन परे रहीम किह, भूलत सब पहिचानि। सोच नहीं बित हानि को, जो न होय हित हानि॥ धन्वय—रहीम किह (कहते हैं कि) दुरिदन परे सब पहिचानि भूलत; जो हित हानि न होय (तो) वित हानि को सोच नहीं (है)।
- (३) यह हृदय कलापी शीश ऊँचा उठा के। मुदित फिर लगा था नाचने गीत गा के॥

प्रियजन यदि बाधामुक्त होवें किसी को। द्विगुणित उसके हो क्या नहीं मेद जी को।

भ्रम्वय — यह हृदय कलापी शीश ऊँचा डठा के गीत गाके मुदित (होकर) फिर नाचने लगा था। यदि किसी के प्रिय जन बाधामुक्त होवें (तो) क्या उसके जी के मोद द्विगुणित नहीं हों ?

#### अभ्यास

निम्नलिखित पद्यों के अन्वय लिखे:--

- (१) पितु भ्रायसु भूषन बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय इर्ष न हृदय कहा, पिहरे बल्कल चीर।।
- (२) दुसह दुराज प्रजान में, क्यों न करें दुख दन्द। भ्रधिक ऋँधेरे। जग करत, मिलि मावस रवि चन्द।।
- (३) समय है श्रनमोल, कुकर्म में। तुम विनष्ट करो उसकी नहीं।।

## २-अर्थ या वाच्यार्थ

दिये हुए शब्दों का जो साधारण अर्थ निकलता हो वह वाच्यार्थ है। जहाँ तक हो सके ऐसा अर्थ अपने शब्दों के द्वारा देना चाहिए। यदि कोई युक्ति-विशेष हो तो उसका सरल अर्थ दे देना चाहिए। उपमा आदि अलङ्कारों को खोल देना चाहिए। यदि हो सके तो प्रकरण भी दे देना चाहिए। नया भाव लाने की आवश्यकता नहीं है; परन्तु दिया हुआ कोई भाव छोड़ना नहीं चाहिए। (१) अन्वय के प्रथम उदाहरण का वाच्यार्थ यह है:— सीताजी की आँखें कभी रामचन्द्र की श्रोर फिरती हैं श्रीर कभी पृथ्वी की श्रोर; इस प्रकार चञ्चल होकर शोभित हो रही हैं; ऐसा मालूम होता है जैसे चन्द्रमा के बिम्ब में कामहेव-रूपी दो मल्लियाँ कूद-कूदकर खेलती हैं।

(२) ग्रन्वय के द्वितीय उदाहरण का वाच्यार्थ यह है:— रहीम किव कहते हैं कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं तब उसके पूर्व-परिचित लोग भी उसकी सहायता नहीं करते। उसके धन की हानि तो होती ही है, परन्तु उससे अधिक हानि यह है कि लोग उससे हेत बात नहीं रखते।

(३) अन्वय के तृतीय उदाहरण का वाच्यार्थ यह है:जैसे वर्षा ऋतु में प्रसन्न होकर मोर मस्तक उठाकर नाचते
हैं और बेलिते हैं, उसी प्रकार मेरा मन (अमुक विषय से)
प्रसन्न होकर उछलने सा लगा और उत्साहित हो गया। जब
किसी के प्यारे लोग किसी कष्ट से छूट जाते हैं तो स्वभावतः
उसके मन को बड़ा ही ध्रानन्द प्राप्त होता है।

#### अभ्यास

वाच्यार्थ लिखाः—

- (१) जाइ देखि भावहु नगर, सुखनिधान देख भाइ। करहु सफल सब के नयन, सुन्दर बदन दिखाइ॥
- (२) बात ध्रपनी ही सुनाता है सभी। पर छिपाये भेद छिपता है कहीं।।

## जब किसी का दिल पसीजेगा कभी। भ्रांख से भ्रांसू कढ़ेगा क्यों नहीं।।

(३) प्रेम की अकथ कहानी को आद्योपान्त कीन वर्णन कर सकता है? यदि कुछ भी हम इसका वर्णन करना चाहें तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि भक्ति, आदर, ममता, आनन्द, वैराग्य, करुणा आदि जो भाव प्रतिच्चण मनुष्य के हृदय में उठा करते हैं उन सबों के मूल तस्व को एक में मिला कर उसका इत्र निकाला जाय तो उसे इम 'प्रेम' इस पवित्र नाम से पुकार सकेंगे।

# ३—तात्पर्यार्थ, सारार्थ, मतलब, त्राज्ञाय, श्रमिपाय, सरलार्थ, संक्षेपार्थ, भावार्थ

इन शब्दों में प्रायः थोड़ा ही थोड़ा धन्तर है। इनमें एक एक शब्द का अलग अर्थ देना आवश्यक नहीं होता; परन्तु भाव आवश्यक है। वाच्यार्थ समस्कर उसका मतलब अपने शब्दों में, संचेप रीति से, कह देना तात्पर्यार्थ है, वही अभियाय है, वही आश्रय है, वही मतलब है, वही सारार्थ है। इन सब में शब्दों की श्रोर कम, परन्तु भाव की श्रोर अधिक, ध्यान देना पड़ता है; उपमा, रूपक आदि अलङ्कारों का भाव दे। एक शब्दों के द्वारा प्रकट किया जा सकता है; कोई बात जो वाच्यार्थ में प्रकट नहीं होती, इन अर्थों में प्रकट कर दी जाती है। इसलिए एक श्रंश में तो ऐसे अर्थ वाच्यार्थ से छोटे हो जाते हैं, परन्तु दूसरे श्रंश में बढ़ जाते हैं। सरलार्थ श्रीर संसे पार्थ में शब्दों की कमी पर ध्यान रक्खा जाता है; इनमें भाव सब होने चाहिएँ, परन्तु शब्दों की कमी होनी चाहिए, श्रन्य बातें तात्पर्यार्थ के समान हैं।

भावार्थ जानने के लिए श्रीर भी गहरे जाना पड़ता है; इसमें देखा जाता है कि किव या लेखक के मन में क्या बात थी; उसने किस धान्तरिक बात को इन शब्दों के द्वारा प्रकट करना चाद्दा है। भावार्थ प्राय: बहुत थोड़े शब्दों में प्रकट किया जाता है। इम ये सब बाते उसी "प्रभुद्दिं चिते पुनि चिते मिद्दि" देहि में दिखलाते हैं:—

तात्पर्यार्थ — प्रेम की डमंग आते ही सीताजी रामचन्द्रजी की ओर देखने लगती हैं, परन्तु लज्जावश फिर आँखें नीची कर लेती हैं। यही दशा बराबर हो रही है और आंखें कभी इधर कभी उधर जाती हैं। इस दशा में भी सीताजी की अलीकिक शोभा है।

सरलार्थ—सीताजी का कभी रामचन्द्रजी की ग्रेरि श्रीर कभी पृथ्वी की ग्रेर देखना श्रत्यन्त शोभाजनक है।

भावार्थ—सीताजी को हृदय में प्रेम श्रीर लजा की लड़ाई सी हो रही है। श्रथवा, यदि लजा बाधा न डालती तो सीताजी रामचन्द्रजी की श्रोर निर्निमेष दृष्टि से देखतीं। श्रथवा, सीताजी को मन में रामचन्द्रजी को प्रति श्रसीम प्रेम है, परन्तु लजा को कारण वह पूर्ण रूप से बाहर नहीं प्रकट होने पाता। डदाहरण २—श्रभिमानी मनुष्य का हृदय यद्यपि ऊपर से सन्तुष्ट दिखाई पड़ता है, तो भी अन्दर वह व्यथित रहता है। उसके धानन्द की अपेचा उसकी चिन्ताएँ अधिक होती हैं। उसकी घेर चिन्ताएँ उसकी अस्थियों के साथ नहीं जल जातीं; चिता भी उन्हें दहन नहीं कर सकती। वह अपने जड़ शरीर के बाहर अपने विचारों को ले जाता है।

तात्पर्यार्थ — अभिमानी मनुष्य ऊपर ही से सुलो दिखाई देते हैं, परन्तु भीतर बड़े चिन्तित रहते हैं। जब कि उन्हें अपने धिभिमान के अनुकूल सब सामान रखने में हज़ारों चिन्ताएँ लगी रहती हैं तब उनके मन में शान्ति कैसे रह सकती है। वे जब तक जीते हैं घोर चिन्ताओं के शिकार बने रहते हैं, धीर कदाचित् मरने के पीछे भी उन चिन्ताओं से न मुक्त होते हों।

भावार्थ—ग्रभिमान में सुख नहीं, किन्तु यावजीवन बड़ी बड़ी चिन्ताएँ रहती हैं।

#### अभ्यास

निम्निलिखित गद्य पद्य का तात्पर्यार्थ तथा भावार्थ लिखे!:—
(१) अच्छे श्रीर रंगभूमि में खेले जाने ये।ग्य नाटकों के
अभाव का एक मुख्य कारण नाटक खेलनेवाली मंडिलयों श्रीर
कम्पनियों का न होना भी है। शै।िक्या हिन्दी-नाटक खेलनेवाली मंडिलयाँ या व्यवसाय के तै।र पर इस काम के। चलानेवाली कम्पनियाँ नहीं के बराबर हैं। जो हैं भी, उनमें भच्छे पात्र, प्रबन्धक ग्रादि नहीं हैं। यदि ऐसी कम्पनियाँ

बड़े बड़े शहरों में स्थापित हो। जायँ, श्रीर वे श्रच्छे श्रच्छे नाटकों का श्रभिनय करें, तो श्रच्छे नाटक-जेखक भी तैयार होने में देर न लगे।

२—प्रह-गृहीत पुनि वात वश, पुनि तेहि बीछी मार। ताहि पियाई वाहणी कहह कवन उपचार॥

[इसमें कैकेयी का पुत्र होना (प्रह-गृहीत), राम के वन-वास का कारण होना, दरारथ की मृत्यु (बीछी मार), श्रीर राज्य प्रहण (वारुणी) की श्रीर भरतजी का इशारा है; भावार्थ में ये बातें श्रानी चाहिएँ]

३-कहा कहीं विधि की अविधि, भूले परे प्रवीन।

मूरल को सम्पति दई, पंडित सम्पतिहीन॥

(४) एक पुरुष — तुम्हारे चेहरे पर दुष्टता की भन्तक दिखाई देती है।

दूसरा पुरुष—ग्रें। हो! मुक्ते तो श्रव मालूम हुआ कि मेरा चेहरा भी एक आईना है [भाव—तुम्हारी दुष्टता का प्रतिबिम्ब मेरे चेहरे पर पड़ा है; श्रर्थात् यथार्थ में तुम दुष्ट हे। ]

#### ४--व्याख्या

व्याख्या में बहुत लिखना पड़ता है। शब्दार्थ, तात्पर्यार्थ, भावार्थ, सब व्याख्या में शामिल हैं; श्रावश्यकतानुसार डदाहरण भी देने चाहिएँ; उपमा श्रादि श्रलंकारों का पूर्ण विवरण देना चाहिए; यदि कथाश्रों का इशारा हो तो उन्हें संचिप्त रूप से लिखना चाहिए; मार्के के शब्दों का विवरण भी देना चाहिए। इस प्रकार भली भाँति समभाने के लिए जो कुछः भी भावश्यक हो उसका समावेश 'न्याख्या' में होता है।

उदाहरण---

डिदत उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल परंग। विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भूंग॥

व्याख्या—यह उस समय का वर्णन है जब जनकपुर में सीता-स्वयंवर के भ्रवसर पर श्रीरामचन्द्रजी शिव-धनुष तोड़ने के लिए चलने पर हुए श्रीर मंच पर खड़े हो गये। तुलसीदासजी रघुवर की उपमा बालपतंग प्रार्थात् उदय होते हुए सूर्य के बिम्ब से देते हैं, क्योंकि दोनों में बड़ा प्रताप है; मंच ही चद-याचल है; रामचन्द्रजी ही तरुश सूर्य हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, इसी प्रकार रामचन्द्रजी के प्रताप से सज्जन लोग प्रसन्न हैं। जैसे कमखों पर बैठे हुए भ्रमर उनका रस पीकर हर्षित होते हैं उसी प्रकार इन सज्जनें के नेत्र भी हर्षित हो रहे हैं। भाव यह है कि रामचन्द्रजी की मंच पर खडे होते देखकर सज्जन प्रसन्न हो गये श्रीर उनकी दृष्टि निर्निमेष रूप से उधर ही आकृष्ट हो गई। इस दोहे में रूपक त्र्रालंकार बड़ी सुन्दर रीति से निवाहा गया है।

#### अभ्यास

व्याख्या लिखा-

(१) परशुरामजी के खरूप का वर्णन है-

संत वेष करनी कठिन, बरिन न जाय सरूप।
धरि मुनि तनु जनु वीररस, भ्रायड जहेँ सब भूप॥
(२) कनक कनक ते सी गुने, मादकता भ्राधिकाय।
वह खाये बैारात हैं, यह पाये बैारायँ॥

## ५ — ऋनुलेख

अनुलेख उसे कहते हैं जिसमें अध्यापक या अन्य कोई जन कुछ बेलिता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ हम सुनते हैं वह कान की शक्ति से कम, और समक्त की शक्ति से अधिक, समकते हैं। जब हम किसी को ऐसी भाषा बेलिते सुनते हैं जिससे हम परिचित नहीं तो उसके शब्द और अचर हमें स्पष्ट नहीं सुनाई देते, कारण यही है कि हम उसे समकते नहीं हैं। इसलिए अनुलेख की शुद्धि के वास्ते यह आवश्यक है कि जो कुछ बोला जा रहा है उसे हम समकते हों।

अनुलेख में जो कुछ लिखाना होता है उसे पहले एक बार या दे। बार पढ़कर सुना दिया जाता है, ताकि छात्र लोग उसका विषय समभ लें; तब थोड़ा थोड़ा करके बोला जाता है। बोलने में इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि जे। शब्द-समूह एक बार बोला जाय वह सुसम्बद्ध हो। जैसे निम्नलिखित वाक्य में जितने जितने ग्रंश एक बार बेलिने चाहिएँ उनके भ्रन्त में एक एक लम्बी लकीर लगी है—यदि हमें जीवित रहना है। श्रीर सभ्यता की दौड़ में। श्रन्य जातियों की बराबरी करना है तो हमें। श्रमपूर्वक। बड़े उत्साह से। सत् साहित्य का उत्पादन। श्रीर प्राचीन साहित्य की रचा। करनी चाहिए। यदि हम यही वाक्य श्रसम्बद्ध श्रंशों में इस प्रकार विभाजित करें—''यदि हमें जीवित—रहना है श्रीर सभ्यता—की दौड़ में श्रन्य—जातियों की बराबरी करना—है तो हमें श्रम —पूर्वक बड़े—उत्साह से सत् साहित्य—का उत्पादन श्रीर—प्राचीन साहित्य—की रचा करनी चाहिए"—तो श्रर्थ का श्रन्थ हो जाता है। बोलने में शुद्धि रखना श्रध्यापक का काम है, अतः हम इतना ही लिखकर यह विषय छोड़ते हैं।

छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि कीन से भ्रत्तर सस्वर भ्रीर कीन से अस्वर बोर्ज जा रहे हैं; जैसे 'निरपराध' शब्द में द्वितीय भ्रत्तर 'र' सस्वर बोला जायगा; 'परस्पर' शब्द में स् की ध्विन अस्वर होगी। यदि भ्रत्तर-शुद्धि भ्रीर शब्द-शुद्धि के श्रध्याय ध्यानपूर्वक पढ़े गये हैं तो अनुलेख में अशुद्धियाँ नहीं होंगी।

#### अभ्यास

निम्नलिखित वाक्यों में एक साथ बोले जानेवाले ग्रंश ग्रलग करो:—

(१) सत्य के तेज से वह मीम गता गया, पेड़ टूँठे का टूँठा रह गया; जो कुछ तूने दिया धीर किया सब दुनिया के दिख- लाने श्रीर मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए; केवल ईश्वर की भक्ति श्रीर जीवों की दया से ते कुछ भी नहीं दिया।

(२) कर उपकार न रक्खे मन में बदले की अभिलाषा।
पुरस्कार की चाह न कुछ भी साधुवाद की आशा।
और कहूँ क्या धन्यवाद सुन अतिशय मन सकुचाता।
ऐसा मित्र तभी मिलता है जब द्रवता है धाता॥

#### ६-अनुवाद

एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद या 'खल्था' कहलाता है। ऋँगरेज़ो, फ़ारसी, बँगला, संस्कृत आदि के अन्थों का अनुवाद हिन्दी में हो गया है।

त्रमुवाद दे। प्रकार का होता है, (१) भावानुवाद जिसमें मूल भाषा से भाव लेकर उसे दूसरी भाषा में लिखते हैं; इसमें लेखक को स्वतन्त्रता होती है; (२) शब्दानुवाद जिसमें प्रत्येक शब्द का अनुवाद करना पड़ता है। अनुवादक को दें। भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मूल भाषा की जो बातें उसी रूप में दूसरी भाषा में प्रकट नहीं हो सकतीं उन्हें उनके समान रूप में प्रकट करना चाहिए। अनुवाद की भाषा भी जहाँ तक हो मुहाविरेदार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम अँगरेज़ी गद्य का कुछ अंश हिन्दी में अनुवादित करके लिखते हैं।

A merchant who had several clerks, found that one of them was in the habit of coming late to the office. He warned him that his conduct would flead him into trouble, and told him that he had better mend his ways. The clerk replied that the fault was not his, but that of his watch, which did not keep good time. A few days afterwards he was late again, and the merchant said to him, "Tomorrow either you or I will have something new." "What is that, Sir?" asked the man. "Either you will have a new watch, or I shall have a new clerk," replied his master.

हिन्दी-श्रनुवाद—एक सौदागर को, जिसके यहाँ कई लेखक थे, ज्ञात हुआ कि उनमें से एक की आदत कार्यालय में देर से आने की थी। उसने उसे यह सूचना दी कि तुम अपनी करनी से दु:ख में पड़ेंगो, श्रीर यह कहा कि अच्छा हो यदि तुम अपनी चाल सुधारें। लेखक ने उत्तर दिया कि दोष मेरा नहीं है, किन्तु मेरी घड़ो का है जो कि ठीक समय नहीं देती। बुछ दिनों के पीछे वह फिर देर करके आया तब सीदागर ने उससे कहा, "कल या तो तुमको या मुक्तको कोई नई चीज मिलेगी।" उस आदमी ने पृछा, "महाशय, वह

कौन सी वस्तु है ?" उसके स्वामी ने उत्तर दिया, "या ते। तुम एक नई घड़ी लाश्रोगे या मैं एक नया लेखक रखूँगा।"

एक पद्य का भी नमूना दिया जाता है—

The world is such a happy place
That children, whether big or small,
Should always have a smiling face,
And never, never sulk at all.

हिन्दी-अनुवाद—यह संसार ऐसा हर्ष से भरा स्थान है कि बचों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सदा हँसमुख रहना चाहिए, श्रीर कभी भी तनिक उदास न होना चाहिए।

#### अभ्यास

निम्न-लिखित भ्रँगरेज़ी गद्य तथा पद्य का शब्दानुवाद हिन्दी में करो:—

and charged with having made a hole in the wall of a man's house and stolen a box of jewels. He fell upon his kness and wept, and then told the Raja that he was a poor and honest man whose right hand gave him great trouble by its wicked ways. Said he "My hand made the hole and went through and stole the jewels

while I lay outside the wall. I did not go into the house and so I am not a burglar." To which the Raja replied, "You are indeed to be pitied, poor man, and the wicked right hand shall go to prison for five years. You must try and stay outside the gaol, while the hand serves its sentence, as you did while it stole the jewels."

- (2) Speak gently, kindly to the poor—
  Let no harsh tone be heard;
  They have enough they must endure,
  Without an unkind word.
- (3) Moments are useless
  When trifled away;
  So work while you work,
  And play while you play.

### ऋध्याय ७

## प्रबंध व पत्र-लेख

## १—प्रबन्ध-रचना में किन किन बातें की आवश्यकता है ?

किसी विषय के लिखने में पहले कहे हुए कोई दोष न होने चाहिएँ। सबसे पहले देखना चाहिए कि लेखक का पूरा भाव प्रकट करने के योग्य शब्द आये हैं या नहीं; अगर लेखक ने ऐसे शब्द जोड़े हैं जिनसे इष्ट बात पाठक के हृदय में जम जाती है श्रीर उसमें कोई सन्देह नहीं रहता ते। लेख श्रच्छा है।

बनावटी या श्रमुचित बढ़ावे के लेख धोखेदार होते हैं।
यह बात सत्य है कि कोई कोई बड़े लेखक इस प्रकार की भाषा
लिखते हैं; परन्तु पहले पहल उनका श्रमुकरण करना योग्य
नहीं है; क्योंकि श्रधिक पढ़ने श्रीर बहुत से लेख लिख
जाने के कारण बहुत से विचार श्रीर योग्य शब्द उनके वश
में हो गये हैं; श्रामुपूर्वी से वाक्यों के जमाने में, विषय का
ढाँचा सुधारने में श्रर्थात् विषय के भिन्न भिन्न भागी पर
यथोचित प्रधानता प्रकट करने में वे लोग योग्यता रखते हैं

श्रीर उनकी बनावट सजावट सम रहती है, श्रर्थात् जिस उत्तमता से एक भाग लिखा जाता है उसी से सब भाग लिखे जाते हैं। श्रगर वे श्रपने विषय कि पुरुष को रेशमी वस्त्र पहनाते हैं तो शिर से पैर तक सब श्रमली रेशम होता है। परन्तु लड़कों के इतना बल नहीं होता; वे लोग श्रपने विषय-पुरुष को केवल खारुवा या गज़ी-गाढ़ा पहना सकते हैं श्रीर उसके ऊपर स्थान स्थान पर पुराने रेशम के दुकड़े लगाना बड़ा भहा है।

बनावटी लेखकों का मुख्य मतलब यह होता है कि पाठकों का ध्यान खोंचकर अपने प्रबन्ध पर लगा दें; परन्तु यह मत-लब और रीति से भी पूरा हो सकता है। जिस विचार को तुम बलवान बनाना चाहते हो उसे योग्य और प्रभावशाली शब्दों में लिखों!

कहा जाता है कि लेख का गौरव उपमा, रूपक धौर अनुप्रास आदि अनेक प्रकार के अलंकारों से बढ़ जाता है। यह सत्य है; इनसे उसी प्रकार शोभा बढ़ती है जैसे पुरुष की हार, श्रॅगृठी, कंकण आदि पहनाने से। पर विचार करके देखना चाहिए कि अगर पुरुष में कानापन, बहरापन, लॅंगड़ा-पन, तुच्छता, डर आदि न हों। अर्थात् लेख में अशुद्ध व्याक-रण, द्विरुक्ति, विषमता आदि न हों। तो ऐसा पुरुष और ऐसा लेख बिना अलङ्कारों के भी अधिक शोभा पावेगा। मगर नकटे को चाहे हार पहनाओं। चाहे जो कुछ उसकी सूरत पर यह छटा कभी नहीं छात्रेगी। ग्रगर रूप श्रीर श्रतङ्कार दोनों हों तो इससे बढ़कर श्रीर क्या है। सकता है ?

मेरा आशय यह नहीं है कि लड़कों की उपमा आदि श्रलङ्कारों का प्रयोग बिलकुल करना ही न चाहिए, बल्कि श्रगर वे कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है; यह नहीं, किन्तु लड़के बिना जाने ही अलङ्कारें का प्रयोग करते हैं। मेरा आशय केवल यह है कि अलङ्कारों का प्रयोग कठिन होता है श्रीर उनमें बहुधा अगुद्धियाँ रह जाती हैं। तब भी श्रगर इनका प्रयोग किया जावे तो शुद्ध किया जावे; उपमान श्रीर उपमेय का सम्बन्ध बराबर भलकता रहे श्रीर बीच में म्रन्य म्रयोग्य वस्तु न म्राने पावे; जैसे "इस संसार-सागर की दीर्घ यात्रा में ब्योपार ही जहाज़ है श्रीर जा लोग इसके तत्त्व को भली भौति जान लेते हैं उनका भांडा सदा ही ऊँचा रहता है धौर वे लोग कपटियों के जाल में कभी नहीं फॅसते" इस वाक्य में संसार तो सागर के समान है श्रीर उससे पार उतरने के लिये ब्योपार जहाज़ के समान है; यह रूपक अलङ्कार है; परन्तु रूपक का निर्वाह श्रंत तक नहीं किया गया, 'भंडा ऊँचा रहना' मनुष्य की समता सेना से दिखलाता है; इसका भी निर्वाह पूरा न करके मनुष्य की समता मळलियों से दिखलाई जे। जाल में फँस जाती हैं।

२--प्रबन्ध का ढाँचा

कहा जा चुका है कि प्रबन्ध का मुख्य मतलब पाठकों

को ग्रपना भाव समभाना तथा उनका ध्यान ग्रपने लेख पर जमाये रखना है; इसलिए लेखक को चाहिए कि श्रपने विषय का स्थान सोच विचार कर करे जिससे यह मतलब पूरा रहे।

प्रबन्ध के मोटे मोटे भाग पहले अलग अलग छाँट कर रख लेने चाहिएँ; यही भाग पीछे से बढ़ाकर प्रबन्ध की पूरा कर देंगे। फिर इनमें से हर एक के स्वाभाविक छोटे छोटे विभाग हो सकते हैं जिनमें से हर एक का वर्णन अलग अलग वाक्य-समूह या 'पाराव्राफ़' में किया जावेगा। इस विभाग के लिए कोई नियम बँधा नहीं है; श्रीर यथार्थ में हर विषय के लिए अलग अलग विभाग करने पड़ेंगे; परन्तु अच्छे प्रकार सोचने से श्रीर अभ्यास से यह काम हो सकता है।

त्रगर पहले से इसका अभ्यास नहीं है तो सोचो कि दिये हुए विषय पर तुमको क्या क्या ज्ञात है, जो जो बात निकलती आवे उसका संकेत या इशारा भर लिखते जाओ और आगे सोचते रहो। जब देखो कि अब कोई नई बात नहीं आ रही है तो सोचना बन्द कर दो और लिखे हुए इशारें को फिर से पढ़कर अगर कोई बात दो बार आ गई हो तो उसे काट दे।। अब देखो कि किस बात का सम्बन्ध या लगाव किसी दूसरी बात से पाया जाता है; जिससे उसका सम्बन्ध पाया जावे उसी के पास रक्खो, यह भी देख लो कि उसके पहले रक्खें या पीछे; जिस बात में कारण हो या किसी

तरह पहले होनेवाली वस्तु हो उसे पहले रक्खों, दूसरी की पीछे। इसी तरह करते करते थोड़े ही से शीर्षक रह जावेंगे; इनका भी आगे पीछे रखने का विचार करके तब लिखना आरम्भ करों। इस काट छाँट और जमाव में कुछ समय लगेगा, परन्तु समय चले जाने पर दुःख न करो; क्योंकि जब ईट, चूना, लकड़ी, आदि उपस्थित हो गये और दोवारों, द्वारेंं, खिड़कियों का पूरा नक्शा बन गया तो जोड़ने में कोई क्लेश न होगा।

लिखते लिखते भ्रगर कोई बात नई स्मरण में भ्रा जावे तो उसे वहीं पर मत रक्खा, किन्तु उलट कर श्रपने ढाँचे में देखा भ्रीर जहाँ उसकी ठाक जगह हो वहीं पर बिठाल दे।।

#### ३--पारम्भ

बहुधा लेख का प्रारम्भ करना बहुत किन पड़ता है; धौर ढाँचे के बहुत से शीर्षकों को देखकर लेखक निर्णय नहीं कर सकता कि कहाँ से आरम्भ करें। वस्तुत: यह काम किन भी है, क्योंकि अगर किसी अप्रधान वस्तु से प्रारम्भ करें तो पाठकों का हृदय पहले ही से मुरभा जाता है; अगर सबसे प्रधान बात पहले ही लिख दें और अन्त तक उसका निर्वाह न बन पड़े तो दुर्बलता प्रतीत होती है। मुख्य प्रयोजन यह है कि आदि से अन्त तक विषय ऐसा जकड़ दिया जावे कि पाठकों का चित्त उससे न हटे; ज्यें ज्यें आगे बढ़े त्यें त्यें जंजीर की किड़यों की तरह आनुपूर्वी से विषय फैलता जावे

ध्रीर अन्त के समीप फिर सिकुड़ने लगे, यहाँ तक कि समाप्त होने पर पाठकों के चित्त में यह भाव पैदा हो जावे कि इस विषय में जो कुछ जानना था सब हो गया, इससे मन में एक प्रकार का आनन्द सा आ जाता है।

श्रच्छे लेखक कई प्रकार से अपना प्रबन्ध आरम्भ करते हैं।

- (१) मोटी तरह से अपने प्रबन्ध का विषय बतला देना जैसे इस विषय पर में कुछ कहना या लिखना चाहता हूँ, या इस विषय की यह परिभाषा है या अर्थ है। ध्यान रहे कि पाठकों को जिस बात के जानने की सम्भावना है उसी से लेख का प्रारम्भ करना चाहिए। ऐसी बात भी न लिखे जिसे पाठक न जानते हों या जिसके पढ़ने से उनका चित्त लेख पर न जम सके।
- (२) कोई छोटी सी कहानी या कथा लिखना। कहानी ऐसी हो जो तुम्हारे प्रबन्ध पर पाठक का ध्यान बाँध देती हो छीर विषय पर भली भाँति चपकती है। अर्थात् विषय साफ़ साफ़ प्रकट करती हो, परन्तु बहुत लम्बी चैड़ी न हो।
- (३) किसी अच्छी कहावत या किव के वचन का लिखना। इसका भो सम्बन्ध लेख्य विषय से पूरा पूरा होना चाहिए।
- (४) कभी कभी विषय का एक-दम प्रारम्भ करना। यह बहुधा ऐसी दशा में किया जाता है जब लेख्य विषय लेखक या पाठक दोनों की भ्रच्छी तरह मालूम हो।

जिस प्रकार एक पारायाफ़ में वाक्यों का स्थापन होता है उसी प्रकार लेख में पारायाफ़ों का स्थापन किया जाता है; अर्थात एक पारायाफ़ समाप्त करने पर दूसरे पारायाफ़ में वह बात लिखे। जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार पहली बात से मिलता हो और पाठकों को यह न मालूम हो कि अरे! कहाँ से कहाँ आ गये।

अपने प्रबन्ध की मोटी मोटी बातों को लिखते समय ध्यान रहे कि सब बातों की प्रधानता एक-सी नहीं होती; कोई कोई बातें बहुत मुख्य और विषय के प्राण-रूप होती हैं; इनका पूरा और विस्तार सहित वर्णन चाहिए; कोई साधारण होती हैं जिनका थोड़ा ही वर्णन करना होता है; और कोई प्रसंगत: आ जाती हैं जिनका इशारा-मात्र बहुत है। यह भी स्मरण रहे कि भिन्न भिन्न विषयों में एक ही बात की प्रधानता घट बढ़ जाती है।

#### ५--समाप्ति

श्रपने शीर्षकों को पारायाफ़ों में लिखते लिखते जब सब लिख चुको तो लेख को समाप्त करे। प्रबम्ध की समाप्ति में भी कुछ कठिनता रहती है; श्रयात् श्रगर एकदम समाप्त कर देगों तो पाठकों को प्रतीत होगा कि तुम बोक सा लेकर गिर पड़े हो श्रीर उनके श्रव तक उत्साहित चित्त में एक धका सा लगेगा। इस देश के मिटाने के लिए श्रन्तिम पारायाफ़ में पहले लिखी हुई बातों का सारांश या उनका परिणाम या फल दिखलाश्रो; या उस विषय से जो कोई शिचा मिलती हो उसे लिख देंा, या उससे श्रगर कोई बुराई निकलती हो तो उससे बचने का उपाय बतलाश्रो; श्रगर श्रावश्यकता हो तो कभी कभी श्रपनी सम्मति प्रकट करो। परन्तु स्मरण रहे कि श्रन्तिम पाराप्राफ़ सबका निचे। इ है श्रीर उसके लिखने में जैसी चतुरता दिखलाश्रोगे वैसा ही श्रच्छा प्रभाव पाठकों के हृदय में स्थिर हो जावेगा। इसी लिए उसे श्रत्यन्त बलयुक्त व प्रभावशाली शब्दों में लिखना चाहिए।

#### ६---प्रबन्ध के भेद

विषय के भेदों पर निगाह करके प्रबन्ध के कई भेद किये जा सकते हैं—

- (१) बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने आँखों से देखा है श्रीर जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे जीव, वृत्त, इमारतें श्रादि। इनका वर्णन बहुत कठिन नहीं होता, श्रीर जो प्रबन्ध ऐसे विषयों पर लिखे जाते हैं उन्हें 'वर्णन-प्रबन्ध' कह सकते हैं; क्यों कि जो कुछ हमने देखा है उसी का वर्णन माँगा जाता है।
- (२) कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन समय के आगे पीछे के हिसाब से होता है, जैसे किसी का जीवनचरित्र या कोई इतिहास की बात। ऐसे प्रबन्धें को 'ऐतिहासिक

प्रबन्ध' कह सकते हैं; ध्रीर इनका लिखना वर्णन-प्रबन्ध से कुछ कठिन है क्योंकि इनके बारे में अपनी भी सम्मति प्रकट करनी पड़ती है।

- (३) बहुत सी विज्ञान की बातें, या नई निकाली हुई बातें, साइंस विषयक बातें आदि ऐसी हैं जो बँधी बँधाई हैं अर्थात् उनमें अपनी सम्मति का स्थान नहीं है, परन्तु उनका आनुपूर्वी से लिखना कठिन है। इन पर जो प्रबन्ध लिखे जाते हैं उन्हें 'विज्ञान-प्रबन्ध' कह सकते हैं।
- (४) बहुत से विषयों पर अपने मन ही से सोचकर लेख लिखना पड़ता है, उनके लाभ, हानि, उपाय आदि बत-लाने पड़ते हैं और अपनी पूरी सम्मति देनी पड़ती है। ऐसे विषयों को 'मानसिक प्रबन्ध' कह सकते हैं। इनका लिखना श्रीर भी कठिन है।
- (५) बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पर भिन्न भिन्न मनुष्य धीर धीर सम्मित देते हैं; कोई उनके अनुकूल कहता है, कोई प्रतिकृल। ऐसे प्रबन्धों को 'तर्क-प्रबन्ध' कह सकते हैं क्यों कि एक दूसरे से विपरीत दें। सम्मितियों पर अपना ध्यान जमाना धीर उनको मन में ते।लकर एक िश्चय करना पड़ता है। ऐसे प्रबन्ध सबसे कठिन होते हैं और इनके लिखने में बड़ो तीज बुद्धि व सोच विचार की आवश्यकता होती है।
- (६) कभी कभी कोई कहावत देकर उस पर लेख लिखाया जाता है। इस दशा में कोई ऐसा वृत्तान्त वर्णन किया जाता

है जिस पर कि वह कहावत चपक जावे। ऐसे प्रबन्धों को 'उद्धरण प्रबन्ध' कह सकते हैं।

प्रबन्ध के आरम्भ करने, बढ़ाने और समाप्त करने आदि को जो मोटे नियम दिये गये हैं उन सबका काम 'तर्क प्रबन्ध' में अधिक पड़ता है; और तरह के प्रबन्धों में बहुधा थोड़ा जानने से भी काम चल जाता है।

#### ७—लिखने की रीति

हम बतला चुके हैं कि बनावटी लेख लड़कों के लिए भ्रावश्यक नहीं हैं; क्योंकि अगर रङ्गीन भाषा लिखी भी गई और उसमें अशुद्धियाँ हुई या रङ्गोनियत के लिए विचारों की हानि उठानी पड़ो ते। उससे कोई लाभ नहीं है।

वाक्य इतना भारी न बनाया जावे कि मतलब हूब जावे धीर पढ़नेवाले का चित्त उकता जावे। यदि एक ही वाक्य के लिए बहुत विषय हो तो उसे तोड़कर दो वाक्यों में कर दो, परन्तु तोड़ स्वाभाविक स्थान पर हो। यह, वह; इस, उस धादि सर्वनामों पर पूरा ध्यान रहे; दूर पड़ जाने से ये शब्द धपना पूरा काम नहीं देते श्रीर सन्देह रह जाता है। इसी प्रकार एकवचन धीर बहुवचन का भी चेत रक्खे। जो शब्द एक बार जिस वचन में होगा उसी वचन में पूरे वाक्य भर में रहेगा। इसी तरह लिङ्ग का भी भेद जाने।

उदाहरण के लिए यह वाक्य लो 'व्यापार से माज ही १२ कल नहीं; किन्तु हमारे देश में ३०० वर्ष पहले जब तिजारत करने के लिए यूरोन से व्यापारी लोग भ्राये भीर कई शहरी में कोठियाँ बनाई तो उनको बड़ा ही भारी लाभ हुआ, जिससे वे धीरे धीरे सारे देश के मालिक हो गये, श्रीर अब भी उसके लिए उद्योग करते जाते हैं।" देखे। कितना संदिग्य वाक्य है। ''आज ही कल नहों' इसकी किया कहाँ है ? अगर 'कोठियाँ बनाईं का कर्ता 'व्यापारी लोग' है तो कर्ता का चिह्न 'ने' कहाँ है १ 'उसके लिए'; किसके लिए 'व्यापार के लिए', या के ठियाँ बनाने के लिए, या देश के मालिक होने के लिए? यदि इसको ते। इकर कई वाक्यों में रक्खें ते। ऐसा रूप होगा-"व्यापार से त्राज ही कल नहीं; किन्तु पहले भी लाभ होता था। देखेा ३०० वर्ष पहले हमारे देश में विजारत करने के बिए यूरेाप से व्यापारी लोग आये धीर उन्होंने कई शहरों में कोठियाँ बनाई। उनको इतना लाभ हुआ कि वे भ्राज-कल सारे देश के मालिक हो गये हैं श्रीर श्रव भी व्यापार के लिए उद्योग करते जाते हैं।" अब अर्थ साफ है।

श्रप्राकरियक विषय के देख से बचाने के लिए अपने विषय को भली भाँति देख लेना चाहिए। जितना तुमसे पूछा जाने उतना ही लिखेा, बढ़ाने का उद्योग न करो। जैसे ध्रगर व्यापार के लाभ पूछे जाते हैं तो केवल उसके लाभ ही लिखेा, हानि का विषय छोड़ दो। ध्रगर 'व्यापार' पर लेख माँगा जाने तो हानि-साभ दोनों दिखलाग्रे।। अगर अपने लेख में किसी कहावत या कि के वचन का खद्धरण करते हो तो स्मरण रक्खे। कि यह चीज़ें बहुत न आने पावें; क्योंकि तुम्हारा प्रवन्ध माँगा जाता है न कि किवयों का। केवल ऐसे स्थानों पर उद्धरण करो, जहाँ पर वे अच्छे प्रकार बैठ जाते हें। श्रीर उनसे तुम्हारे लेख की पृष्टता या शोभा बढ़ती हो। दूसरों के वचन में कोई अक्त-बदल न करो, किन्तु वे जैसे हैं वैसे ही रख दें।, क्योंकि अपने विवय के अनुकूल उनके बदलने में तुम अग्रुद्धि कर जाश्रेगो।

कभी कभी किसी विचार को गीरव को लिए अर्थात् उसे बलवान् बनाने के लिए प्रश्नह्म में या इङ्गितबेधिक अर्थात् विश्मयादिसूचक शब्दों में वाक्य लिखा जाता है। कभो कभी इसी मतलब से निर्जीव पदार्थों का आभाषण ऐसे करते हैं मानों वे जीवधारी है। कर त्रागे खड़े हैं। जैसे साधारण वाक्य "हर आहमी जानता है कि व्यापार से धनप्राप्ति होती है" । प्रश्नरूप से "ऐसा कौन है जो ड्यापार की धनप्राप्ति को न जानता हो ?" विस्मयवाचक रूप से "ग्रहाहा! व्यापार भी कैसी भ्रतुपम वस्तु है जिससे इतनी धन प्राप्ति होती है!" श्राभाषणरूप से "धन्य रे व्यापार ! मनुष्य को धनप्राप्ति कराने की अद्भुत शक्ति तुभी में है।" यहाँ पर भ्रन्तिम तीन वाक्यों में साधारण वाक्य से कही भ्राधिक ज़ोर है। परन्तु स्मरण रहे कि यह उपाय वहीं करने चाहिएँ जहाँ पाठकों के विशेष ध्यान खींचने का काम हो।

वसी द्वा पुनरुक्ति एक दोष है पर कहीं कहीं उससे प्रवन्ध बली द्वा जाता है। ऐसे स्थानों में पाठकों को बार बार एक ही वस्तु के पढ़ने से घबराहट नहीं होती किन्तु उनका हृदय श्रीर भी फड़क उठता है। जैसे ''व्यापार ही से भूखे तृप्त हो गये हैं; व्यापार ही से नंगे विभूषित हो गये हैं; व्यापार ही से निर्धन धनी हो गये हैं; व्यापार ही से खँडहर महल बन गये हैं; श्रीर व्यापार ही से रंक राव हो गये हैं।" पुनरुक्ति देष तभी खटकता है जब उससे कोई चमत्कार नहीं होता।

ऊपर के वाक्य में एक बात श्रीर भी देखने योग्य है कि पहले तो व्यापार का शेड़ा प्रभाव अर्थात् मूर्खों को तृप्त कर देना वर्णन किया गया, फिर इससे बड़ा प्रभाव, वस्त्राभूष-धादि का देना, तब इससे भी बढ़ा खँडहरों को महलों में परिणत कर देना, श्रीर श्रन्त में सबसे बड़ा प्रभाव, रंक को राव बना देना वर्णन किया गया है। मालूम होता है कि लेखक वर्णन की सीढ़ी में नीचे से ऊपर की चढ़ता चला जाता है।

# ८-पबन्धां के नमूने

ध्रव ध्रागे सब प्रकार के प्रबन्धों के कुछ नमूने दिये जाते हैं। इनमें से कुछ तो ढाँचे के रूप में हैं, कुछ पूर्ण रूप में हैं, ध्रीर कुछ दोनों में हैं। पहले के कई नमूनों के दोनों रूप दिये गये हैं, पर आगे चलकर एक ही एक रूप। ढाँचे की बढ़ाकर पूर्ण प्रबन्ध सहज ही में लिख सकते हैं।

# (क) वर्णन-प्रबन्ध

#### (१) गाय

पहले इस प्रबन्ध का ढाँचा दिखलाकर तत्र उसी के शीर्षको पर लेख लिखा जावेगा।

- (१) जाति —चै।पाया, श्रीर चै।पायों (घोड़ों श्रादि) से भेद, सींगदार, खुर फटे, दाँतों की एक ही पंक्ति।
- (२) निवास प्रव देशों में, मनुष्यों के साथ, पात्तत् जीव।
- (३) भेाजन—धास, पत्तियाँ, भूसा, श्रनाज श्रीर खली भी।
- (४) स्वभाव बहुत सीधा, बच्चों पर प्यार।
- (५) बच्चे -१०-१२ तक, साधारणतः तीसरे वर्ष।
- (६) लाभ—दूध, दही, गोबर, बच्चे, खाल, हाड़, मांस, देवता रूप।

गाय एक जीव है जिसके चार पैर होते हैं; यह बच्चे देने-वाला और उनको दूध पिजानेवाला जानवर है। इसमें और घोड़ों-गदहों आदि कई चै। यह भेद है कि इसके सींग होते हैं, चारों खुर फटे रहते हैं और दांतों की कोवल एक प्रधात नीवेबाली पंक्ति होती है; परन्तु घोड़ों, गदहों और ख़चरों में ये बार्ते नहीं होतीं। गाय सब देशों में पाई जाती है थ्रीर जल वायु के अनु-सार छोटी, बड़ी, दुधारी थ्रीर सूखो होती है। बहुधा यह पासतू होती है थ्रीर मनुष्यों ही के बीच रहती है।

इसका मुख्य भोजन घास, पित्तयाँ ग्रीर भूसा आदि हैं, इसिलए इसके पालने में ग्रिधिक ख़र्चा नहीं होता। दयालु लोग ग्रीर विशेषतः दूध के लोभी इसे ग्रनाज, खली, महुवा ग्रीर नमक भी खिलाते हैं।

गाय का स्वभाव बहुत सीधा होता है; चरने के लिए छोड़ देने पर सन्ध्या-समय फिर अपने स्थान पर आ जाती है। इसके देखने ही से एक प्रकार का प्रेम सा उपजता है और इसकी सिधाई को देखकर सीधे आदमी को भी 'गी आदमी' कहते हैं। परन्तु इसके सामने कोई इसके बच्चे को दुःख देता है ते। यह क्रोधित होकर मारने के लिए दे। इती है।

गाय प्राय: तीसरे वर्ष बच्चा देती है थ्रीर ध्रगर ठीक समय पर बच्चा जनती जावे ते। दस-बारह बच्चे तक दे सकती है।

इससे मनुष्य को बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। इसका दूध पीते हैं श्रीर एससे दही, मवखन, घी, छाछ, मिठाइयाँ श्रादि भी बनाते हैं। इसके गोबर से मकान लीपते हैं श्रीर सुखाकर ईधन भी बनाते हैं या उसे खाद के काम में लाते हैं। इसके बच्चों श्राद्यां की को गाड़ी श्रीर हल में जोतते हैं जिससे खेती का इतना भारी काम निकलता है। इसकी खाल से जूते, पुर (कुएँ से पानी खाँचने के लिए बड़े थेले) श्रीर बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। इसकी हिडडियाँ खेत में पड़कर पृथ्वी की बहुत उपजाऊ कर देती हैं। बहुत जातियों के लोग इसका मांस भी खाते हैं, परन्तु हिन्दू लोग इसे देवता की तरह पूजते हैं श्रीर सबरे उठकर दर्शन करते हैं। इन सब लाभें को देखकर जहाँ तक हो सके ऐसे उपकारी जीव की वृद्धि करनी चाहिए।

## (२) रेलवे स्टेशन

- (१) प्लेट फ़ार्म लम्बा-चैड़ा, बहुत प्रकार के आद-मियों से पूर्ण।
- (२) इमारत—एक पंक्ति में बहुत से कमरे, उनका विभाग, बाहरी दीवारों के इश्तिहार।
- (३) द्वेन ग्राने का समय—उत्सुकता, चढ़ने-उतरने की घबराइट, सीदा बेचनेवाली की पुकार।
- (४) द्वेन का खुलना—मित्रों से बिदाई; लोगों का चला जाना।

वाह, रेलवे स्टेशन भी क्या अच्छा स्थान है जहाँ सैकड़ों चोज़ें दिखाई देती हैं। फाटक में घुसते ही अनोखे दृश्य मिलते हैं। दूर तक लम्बा चीड़ा प्लैटफ़ार्म फैला हुआ है जिसके एक सिरे पर खड़ा हुआ आदमी दूसरे सिरे पर से नहीं पहचाना जा सकता। इसका बहुत सा भाग टीन से छाया हुआ है। यह बहुत भारी होने पर भी भयानक नहीं लगता, क्यों कि स्थान स्थान पर लोग बेश्वों पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। पत्थर व ईट के फ़र्श पर लोग कम्बल श्रीर दरी बिछाये जमे हैं; कोई कोई हाथ पर सिर रक्खे लेटे भो हैं; बहुत से टहल रहे हैं। कुली लोग श्रमबाब तोलते हैं। बहुत से बाहर लाते हैं; बाहर से भीतर ले जाते हैं; पानी पाँड़े डोल को कड़े से खटखटाते इधर से डधर चक्कर काटते हैं। रेलवे पुलिस के कान्स्टेबिल श्रपनी श्रपनी जगहें। पर खड़े हैं। एक दें। साहेब लोग मेम साहबों से बातें करते घूमते हैं, कोई सिग-रट पी रहे हैं। देशो खियाँ पर्दे के लिए घूँघट काढ़े श्राद-मियों की श्रोर पीठ किये चुपचाप बैठी हैं। छोटे छोटे बेब बीच बीच में रे उठते हैं।

श्रव इमारत पर निगाइ डालिए। एक ही पंक्ति में बहुत से कमरे बने हुए हैं—िकसी में स्टेशन-मास्टर का दफ्तर हैं, किसी में तार-घर हैं, जहाँ से घंटो की दुनटुनाइट श्रीर तार की खटखटाइट श्राती है; किसी में टिकट घर हैं जिसकी खिड़की के सामने एक भारी भीड़ है श्रीर भीतर से रुपया परखने तथा टिकट में तारीख़ छापने का शब्द श्रा रहा है; किसी कमरे में बाबू लोग श्रसवाब की बिल्टी करते हैं, सामने तैल करने की कल लगी है, किसी में पहले दर्जे के, किसी में दूसरे दर्जे के मुसाफ़िर विश्राम कर रहे हैं। बाहर दीवारों में नाना विधि के रङ्गीन श्रीर सादे काग़ज़ चफ्के हैं, कहीं 'लिप्टन की चाय', कहीं हाथ से प्रसृष्ट 'म्यलिन का भेजन', कहीं 'पियर का साबुन', कहीं घड़ी, कहीं रेलों के टाइम-टेबुल (समय-स्चियाँ), कहीं लालटेनें धीर कहीं 'साइन-बेर्डि' लगे हैं। देखने से प्रतीत होता है कि कोई जगह ख़ाली नहीं छोड़ी गई।

रेल आने का समय निकट आ गया है, लोग बराबर घड़ियाँ देख रहे हैं, अपिठत लोग दूसरों से समय पूछ रहे हैं। ज्यों हो रेल आने की घंटो हुई लोग उठ उठकर ताकने लगे। वह धुआँ दिखलाई दिया, इन्जिन दृष्टि में पड़ा, घड़-घड़ाइट बढ़ गई और ट्रेन प्लैटफ़ार्म पर पहुँच गई। अपनी अपनी गठरियाँ खयं लिये या कुलियों पर लदाये अपने अपने दर्जे की गाड़ियाँ हुँढ़ते लोग कभी आगे आते हैं, कभी पीछे दै। हो हैं, उतरनेवाले मुसाफ़र प्लैटफ़ार्म पर अपना असवाब जाँच रहे हैं और कुलियों से भाड़े का तोड़ कर रहे हैं।

थोड़ी देर में सब कलकल शब्द शान्त हो गया ते। दूसरे प्रकार के शब्द कान में श्राने लगे। 'गरम गरम चाय', 'सोडा लेमोनेड', 'नागपुरी संतरे', 'पान गिलीड़ों', 'तम्बाकू. खुशबूदार', 'पूरी मिठाई,' 'कवाब रोटियाँ', 'खिलीने चाहिए' खादि विचित्र पुकारें बाहर से श्राती हैं। धौर 'क्यों बाबू साहेब', 'श्राप कहां जायँगे', धादि प्रश्न भीतर हो रहे हैं। कुछ देर में रेख छूटने की घंटो हुई; गार्ड ने हरी भंडो दिखाई श्रीर सीटो बजाई, इव्जिन ने भी ज़ोर की सीटो दी श्रीर ट्रेन धोरे से चली।

बस समय हो गया, बाबू लोग अपने लीट जानेवाले साथियों से 'गुड बाई' करने लगे और खिड़कियों के बाहर निकालकर हाथ मिलाने लगे। कोई लोग 'नमस्कार' कहते हैं; कोई 'राम राम'; कोई 'तसलीमात अरज़'; कोई 'माई पहुँचते ही चिट्ठी लिखना' आदि। अब ट्रेन निकल गई और बाहरी लोग अपने अपने घर को चले गये; स्टेशन के कर्मचारी लोग भी अपने अपने स्थान को सिधारे और कुछ देर के लिए भीड़ हट गई।

## (३) प्रयाग नगर

प्रयाग या इलाहाबाद नगर संयुक्तप्रदेश के मध्य में गङ्गा नदी के दिचाण तट श्रीर यमुना नदी के वाम तट पर बसा है। प्रान्त भर में सबसे बड़ा शहर न होने पर भी यह अत्यन्त रमणीक श्रीर प्रसिद्ध नगर है। इसके कई खंड (दारागंज, कटरा श्रादि) श्रलग श्रलग वसे हैं जिससे अत्यन्त स्वच्छता रहती है श्रीर महामारी श्रादि उपसर्गों का भयानक कोप नहीं होता। इसमें चौड़ी पक्षी सड़कों की संख्या बहुत है श्रीर दिन दिन बढ़ती जाती है। समय नगर में यमुना का जल नलों के द्वारा पहुँचाया जाता है; यहाँ का प्रबन्ध म्यूनीसि-पिलटी के हाथ में है।

यह एक ऐतिहासिक स्थान है; महाराज पुरूरवस् के किले के खेँडहर श्रव भी गंगा के दूसरे तट पर भूसी में हैं। प्रयाग बहुत समय तक हिन्दू राजाश्रों के श्रिधकार में था, फिर मुस- स्नानों के हाथ आया। मुगल-बादशाह अकबर ने गंगा श्रीर यमुना के संगम पर एक बहुत बड़ा क़िला बनवाया था जिसमें आज-कल श्रॅंगरेज़ी सेना रहती है। श्रॅंगरेज़ों ने इस नगर की बड़ो युद्धि की है।

यह नगर संयुक्तप्रान्त की राजधानी है, धर्यात् इस प्रान्त के प्रधान शासक, गवर्नर या छोटे लाट साहेब का नियत निवास स्थान यहीं है। उनका मुख्य श्रावास, गवर्नम्यंट हाउस, मुख्य शहर के ईशान की ग्रा में है। माल, दीवानी, फ़ौजदारी, टुलिस, शिचा, श्रादि महकमों के केन्द्र यहीं पर हैं, अर्थात् उन सबके प्रधान ध्रफ़सर यहीं रहते हैं। हाईकोर्ट श्रर्थात् प्रधान न्यायालय, यूनीवर्सिटी अर्थात् विश्वविद्यालय श्रादि के कारग्र इस टुर की श्रनुपम शोभा रहती है। यहाँ के कालेजीं, स्कूलीं श्रीर पाटशालाओं में वाहर से श्राकर लड़के विद्या पढ़ते हैं; श्रीर उनके रहने के निमित्त उत्तम छात्रालय, बोर्डिङ्ग हाउस, बने हुए हैं। यहाँ पर हिन्दुस्तानी श्रीर श्रॅगरेज़ी सेना भी रहती है।

प्रयाग की उन्नित तोर्थस्थान होने के कारण धीर भो धिक है; गंगा, यमुना थ्रीर सरस्वती (जो श्रद्धश्य है) का संगम त्रिवेणी के नाम से कहा जाता है; भरद्वाजजी का धाश्रम, वेणीमाधवजी का स्थान, किले के भीतर अच्चयवट धीर बहुत से पुण्यस्थान यहाँ पर हैं। यहाँ तक कि हिन्द स्रोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। माघ के महीने में संगम पर भारतवर्ष के मुख्य मेलों में से एक मेला होता है जिसमें देश के प्रत्येक भाग से यात्री लोग आते हैं। यह मेला एक मास तक रहता है।

यहाँ व्यापार के सभी सुभीते हैं, निदयों में नै। काश्रों के द्वारा, श्रीर स्थल पर रेल के द्वारा माल ग्राता-जाता है। ईस्ट इण्डियन रेलवे श्रीर बङ्गाल नार्थ वेस्टर्न रेलवे के बड़े बड़े स्टेशन यहाँ पर हैं। सहस्रों भले मनुष्यों के रहने से वस्तुश्रों का बड़ा व्यय होता है, श्रीर इर्द-गिर्द की पृथ्वी में खाने-पीने की प्रायः सब वस्तुश्रों के उत्पन्न होने पर भी बाहर से मँगाने की प्राव-श्यकता पड़ती है। देशी व्यापारी शहर के भीतर रहते हैं, परन्तु श्रॅंगरेज़ी सीदागरों की दूकानें बाहर खुले में हैं।

यहाँ का जल-वायु उत्तम है, इसी से लोग प्राय: खस्थ होते हैं। यहाँ पर हिन्दुओं श्रीर मुसलमानें की बस्तो है, श्रीर ग्रॅंगरेज़ भी श्रन्य नगरें। से श्रिधक रहते हैं, जिनके कई गिर्जाघर श्रीर सैकड़ें। बँगले इस पुर को विचित्र सीन्दर्य देते हैं।

इस नगर की दर्शनीय वस्तुओं में पूर्वोक्त हाईकोर्ट, यूनी-विसिटी, जेल, कालेज और बहुत सी ग्रॅगरेज़ी तथा देशी कोठियों के भ्रतिरिक्त ग्रल्फ़ेड पार्क भीर खुसरा पार्क भ्रादि उत्तम उद्यान हैं। इसी नगर में सन् १-६१०-११ में लाखें। रुपयों के व्यय से एक बहुत बड़ी श्रीर भ्राप्त्रचर्यजनक प्रदर्शिनी हुई थी।

निदान राज-सम्बन्धी, विद्या-सम्बन्धी, धर्म-सम्बन्धी श्रीर

शोभा-सम्बन्धी कोई काम ऐसा नहीं है जिसका उत्तम से उत्तम नमूना इस प्रयाग नगर में न मिले।

- ( ४ ) क्रिक्यट का खेल
- (१) स्थान—खुलासा मैदान, चैारस पृथ्वी।
- (२) सामान—तीन 'विक्यट' या सीधी बराबर लक-ड़ियाँ एक ग्रीर एक ही सीध में, ग्रीर तीन दूसरी ग्रीर २२ गज़ पर, देा देा 'ब्यल' या छोटी खूँटियों की तरह लकड़ियाँ, खेलने के लिए 'बैट' या थापी, गेंद, हाथों की रक्ता के लिए दस्ताने; पैरां के लिए 'ल्यग गार्ड', कीन पहनता है ?
- (३) खेलनेवाले—हर ग्रेगर ११; खेलानेवाले मैदान में नियत स्थानों में खड़े होते हैं, इनमें से एक गेंद फेंककर विकयट गिराना चाहता है। खेलनेवाला उन्हें बचाकर गेंद को 'बैट' से मारता है, गेंद के फिर ग्राने तक दै। इता है श्रीर 'रन' करता है, एक रन में कितना दै। इना पड़ता है १ एक खिलाड़ी कब तक खेलता है १ हार-जीत कैसे होती है १

- (४) पञ्च-दो श्रम्पायर या पंच, उनका काम, रने का लिखा जाना।
- ( ५ ) लाभ-उत्तम व्यायाम, हाथ-पैरां की पृष्टि, देखने व अन्दाज़ करने की शक्ति बढ़ती है, क्यां-कर ? साथ मिलकर काम करना। (ख) ऐतिहासिक प्रबन्ध

#### (५) राम

भारतवर्ष में ऐसा कै।न पुरुष है जिसके कर्ण श्रीरामजी की कीर्ति-सुधा की पीकर न तृप्त हुए हों श्रीर जिसका हृदय-कमल उनके प्रताप-सूर्य से न खिल गया हो ? यह वही राम हैं जिनके नाम का गुंजार वाल्मीकि-कोकिल ने अपनी कविता-वाटिका में किया है।

त्रेता युग में ध्रयोध्या को महाराज दशरथ को घर में इनका जन्म हुआ था: आज भी हम उनके जन्म के दिन 'रामनवमी' का व्रत करते हैं। यह बचपन ही से रूप की खानि, बल को निधान श्रीर शील के समुद्र थे जिससे दूर तक इनकी प्रभुता का विलच्छ प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि विश्वामित्र ऋषि यज्ञरत्तार्थ इन्हें व इनके भाई लत्त्मण की अपने साथ ले गये। वहाँ यज्ञरत्ता, ताड़कावध, सुबाहुवध, मारीचदण्ड, श्रहल्यामीत्त म्पादि करके जनकपुर की तैयारी हुई जहाँ राजा जनक की कन्या का स्वयंवर था। वहाँ पर बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं का मान मथ श्रीर शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीताजी से

च्याह किया; ध्रीर अयोध्या को लीटते समय मार्ग में परशु-राम का मान-मर्दन किया।

कुछ समय में दशरथ महाराज ने इनकी युवराज बनाना चाहा, पर इनकी सीतेली माता कैकेयी ने रङ्ग में भङ्ग कर दिया— रामजी सीता व लच्मण की साथ लेकर वन सिधारे ग्रीर यीव- राज्य कैकेयी के पुत्र भरत के लिए खाली रक्खा गया। इसी शोच में राजा दशरथ ने प्राणी का परित्याग कर दिया।

भरत ने अपने नाना के यहाँ से आकर ये। वराज्य स्वीकार न किया, और अपनी माता को इस अनिष्ट किया पर धिककार करके राम को बुला लाने का उद्योग किया। परन्तु हढ़ व्रत राम पिता के आज्ञानुसार चै। दह वर्ष तक वन नहीं छोड़ सकते थे। निदान उनके लीटने तक अयो। यो चलतू प्रवन्ध कर दिया गया।

वन में रामजी का पहला निवास चित्रकूट था; पर अयोध्या से निकट होने के कारण यहाँ कुछ विन्न होता था। दूसरा निवास नासिक में पश्चवटी में हुआ। यहाँ लङ्का के राचस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया, तब लच्मण ने उसे नाक और कान से हीन कर दिया। इस वृत्तान्त को सुनकर खर-दूषण आदि चौदह सहस्र राचसों ने राम पर चढ़ाई की, पर वीरवर राम ने सबको नष्ट कर दिया।

श्रव शूर्पण्या रोती हुई रावण के पास गई जिसने राम से पूर्ण विरोध उत्पन्न किया। छत्त से मारीच के द्वारा राम व खन्मण को त्रखग ले जाकर रावण ने सीता को हरकर अपने राज्य में कर दिया। अब तो परम दुःखाकुल होकर राम ने सुप्रीव नामक वानरपित से मित्रता की श्रीर उसके भाई बालि को मारकर उसे किष्किन्धा के राज्य पर स्थापित कर दिया।

सुप्रीव को उद्योग से इनुमान ने जाकर लङ्का फूँक दी भीर सीताजी की प्रवृत्ति राम को सुनाई। ख़बर पाते ही असंख्य वानरों व भालुओं की सेना ने समुद्र में पुल बाँध लङ्का पर आक्रमण कर लिया। बड़े बड़े घोर युद्ध हुए जिनमें रावण को बड़े बड़े योद्धा मारे गये। अन्त में राम ने रावण को वंश का संदार करके लङ्का का राज्य उसके भाई विभीषण को दिया जो पहले ही से इनका मित्र हो गया था।

इस अद्भुत विजय को पाकर श्रीर अग्नि को सीता की शुद्धि का साची करके रामजी अपनी पुरी अयोध्या को पधारे, जहाँ उन्होंने चिरकाल अत्यन्त नीति व नम्रता से राज्य किया।

राम में सम्पूर्ण उत्तम गुण—विद्या, विनय, शील, दया, उपकार, कृतज्ञता, नीति, धैर्य, दृढ़ व्रतता, सत्य ग्रादि—थे, यहाँ तक कि हम हिन्दू लोग उन्हें ग्रादर्शरूप पुरुष, मर्यादापुरुषोत्तम ग्रीर विष्णु का ग्रवतार मानते हैं।

- (६) गोस्वामी तुलसीदासजी
- (१) जन्म—बाँदा ज़िले के राजापुर श्राम में, सं०१५८ ह वि० मूल में जन्म, माता पिता से त्याग। साधु नृसिंहदास सोरी ले गये।

- (२) गृहस्थाग्रम—बड़े होने पर विवाह ग्रादि गृहस्थ-धर्म। स्त्री के उपदेश से विराग।
- (३) साधुवृत्ति—काशी को जाना। प्रेत के द्वारा हनुमान्जी के दर्शन, चित्रकूट जाना, श्रीराम-दर्शन। श्रयोध्या जाना, वैरागियों से भगड़ा, फिर काशी की लीटना।
- (४) स्नन्त ६१ वर्ष की अवस्था में संवत् १६८०, काशीपुरी में।
- (५) भक्ति स्थार पांडित्य—श्रीराम के पूरे भक्त, हिन्दी-भाषा के प्रथम श्रेणी के किन, सब शास्त्रों में प्रवृत्ति, चतुरता, दृढ़ विचार।
- (६) ग्रन्थ—बहुत से छोटे बड़े; जिनमें 'रामचरित-मानस', 'विनयपत्रिका', 'कवित्त रामायण' भ्रादि बहुत विख्यात हैं।
- (७) समय—मुसलमानें का राज्य, हिन्दु श्रें की ची यता, धर्म-मतें में विरोध। गोसाई जी ने सब मतें को मिलाकर भक्ति-पच प्रधान रक्खा।

(ग) विज्ञान-प्रबन्ध।

(७) वर्षा

'सोइ जल श्रनल श्रनिल संघाता। होय जलद जग जीवन दाता॥'

भ्रर्थात् 'भ्रग्नि भ्रीर पवन के संयोग से वही जल बादल १३ होकर फिर बरसता है, जिससे संसार के जीव जीते हैं यह तुलसीदासजी का वचन है; अब इम इसी का विवरण लिखते हैं।

समुद्र श्रीर निदयों में सहस्रों को स तक पानी फैला रहता है श्रीर जब इस पर सूर्य की किरणें पड़तो हैं तब डनकी गर्मी से पानी भाप के रूप में बदलकर ऊपर चलता है। इम देखते हैं कि श्रगर पानी श्राग पर गर्म किया जाता है तो उससे भाप निकलतो है, यह भाप पानी ही का दूसरा रूप है; इसके बारे में विज्ञानवाले कहते हैं कि गर्मी से सब ची ग्रें फैलतो हैं, इसलिए पानी के छोटे छोटे कण फैलकर भाप बन जाते हैं। इमको यह भी ज्ञात है कि हल्की वस्तु सदा भारी वस्तु के ऊपर रहती है, [जैसे तेल श्रीर पानी मिलाकर रख दें। ते। तेल ऊपर ही रहेगा, क्यों कि पानी से हल्का होता है ] इसी लिए यह भाप पानी से निकलकर हवा में मिल जाती है।

• धगर हम इसका प्रमाण देखना चाहें तो गर्म पानी से निकलती हुई भाप के सामने कोई सूखा बरतन कर दें, चण-मात्र में पानी के हज़ारों छोटे छोटे बिन्दु बरतन पर जम जावेंगे, श्रीर थोड़ी देर रखने पर बह निकलेंगे।

यह भाप हवा के साथ सैकड़ों हज़ारों कोस तक चली जातो है श्रीर ठंढक पाकर जमने लगती है, तभी बादल रूप से दिखाई देती है। श्रिधक सर्दी से वही भाप फिर ध्रपने रूप में नहीं रह सकती किन्तु पानी के छोटे छोटे कण वन जाते हैं जो इकट्टे होकर बूँद बूँद करके बरसते हैं।

भारतवर्ष में 'मान्सुन्' वायु के कारण पूर्व समुद्र की भाप बंगाल की ग्रे।र से पञ्जाब तक चली जाती हैं; पर श्रसन्त ऊँचे हिमालय के कारण उसके दूसरी ग्रे।र नहीं जा सकतो; इसी का कुछ भाग मध्य-देश व मदरास की ग्रे।र भी चला जाता है। पश्चिम समुद्र की भाप 'कों कन' व गुजरात ग्रादि देशों में जाती है जहाँ पर्वतों से कककर बरसतो है, चूँकि राज-पूताना के बड़े भाग में इस भाप का रोकनेवाला कोई पर्वत नहीं, इसलिए वहाँ वर्ष नहीं होतो।

वर्ष ही से सब पेड़ पैधि घास फूस हरे श्रीर जीवित रहते हैं; इसी से जीवधारी श्रयना श्रयना भे।जन पा जाते हैं। कृषि करनेवाले देशों में एक ही साल की श्रमावृष्टि से सत्यानाश हो जाता है, क्यों के श्रमाज पैदा नहीं होता तो लोग क्या खाकर जियें। इस महालाभ के श्रविरिक्त वर्षा से हमारे चित्त प्रफुछित रहते हैं श्रीर उष्णता की कमी हो जाने से स्वास्थ्य भी श्रच्छा रहता है।

## (८) भाजन का परिपाक

प्राय: लोग श्रन्न न पचने श्रीर उदर-पीड़ा श्रादि की शिकायत किया करते हैं, पर उनको यह नहीं ज्ञात होता कि ये दु:ख क्यों होते हैं। यदि वे भोजन-परिपाक की संचेप रोति जानें ते। श्राशा है कि उसके श्रनुकूल काम करने पर उनकी व्यथा दूर हो जावे।

भोजन पहले दाहों श्रीर दाँतों से महीन होकर श्रीर मुख के रस, लार, या श्रुक से मिलकर एक नली के द्वारा भीतर जाता है। भोजन का महीन होना श्रावश्यक है क्योंकि बड़े दुकड़ों के चले जाने से भीतरी कल को बड़ा श्रम करना पहता है। श्रुक का मिलना श्रीर भी श्रावश्यक है क्योंकि यह इसे गला कर पचने योग्य कर देता है। जल्दी खाने से यह दोनों काम श्रधूरे रह जाते हैं; इसलिए पचने में देर होती है।

जो नली इस भोजन को भोतर ले जातो है उसमें गले के स्थान पर अन्य कई द्वार रहते हैं जो कि निगलते समय बन्द हो जाते हैं। हँसी से फेफड़ीवाला द्वार खुल जाता है तब भोजन का कुछ भाग वहाँ जाकर दु:ख देता है; वायु भीतर से उसे ढकेलकर अपने मार्ग में लाना चाहती है, इसी से खाँसी और बेचैनी होती है।

भोजन नली के द्वारा श्रामाशय या न्यादे की जाता है जो एक प्रकार की श्रेली है श्रीर जिससे एक तरह का रस खूटकर भोजन को पतला कर देता है। तब इस श्रेली के दूसरे सिरे पर से निकलकर भोजन एक बारह इच्ची नली में जाता है जहाँ पर दे। प्रकार के रस उसमें मिलते हैं श्रर्थात् कफाशय से कफ श्रीर पित्ताशय (कलोजे के एक भाग) से

पित्त। ध्रगर खाने में शृक का योग्य भाग नहीं मिता तो कफाशय को उसकी कमी पूरी करनी पड़ती है जिससे वह निर्वत हो जाता है।

इन दोनों रसें से मिलकर भेजन का पतला द्रव छोटो आँतों में जाता है जो रस्सी की तरह फन्दों में लपेटा हुई एक दूसरी पर पड़ी रहती हैं। आँतों की चाल कई एक कीड़ों की तरह होती है जिससे भेजन बराबर आगे बढ़ता चला जाता है। इन्हों आँतों में कुछ बारीक रोएँ से होते हैं जे। भोजन के सत्व को खींचकर दूसरे मार्गों से रक्त में मिला देते हैं। बचा हुआ भाग छोटी आँतों से निकल बड़ो आँत में जाता है जो अधिक चौड़ी होती है और छोटी आँतों को चारों खोर से घेरे रहती है। अगर भेजन का कोई लाभकारक भाग बच गया है तो वह बड़ो आँत में खिच जाता है और कूड़ा आँत के बाहरी सिरे के पास इकट्टा हो जाता है। समय पर मांस के पट्टे इसे दबाकर बाहर निकाल देते हैं।

स्रिधक खाने से या कचा व कठार खाने से, या बिना स्रादत के देर में पचनेवाली वस्तु स्रों के खाने से पचानेवाली कल को बहुत मिहनत पड़ती है जिससे पेट में पोड़ा होती है स्रीर पाचन-शक्ति कम पड़ जाती है।

यहाँ पर यह भी बतला देना ठीक है कि शरीर के पालन के लिए पूरा सामान भे।जन ही से मिलता है। भे।जन के पचने में जितनी कमी होगी उतना ही कम रस शरीर को मिलेगा, श्रीर दुर्बलता बढ़ती जावेगी। सुस्त लोगों की पाचन-शक्ति घट जाती है, इसलिए भोजन का निकास श्रांतों से बहुत देर में होता है; इसे बढ़कोष्ठ या कृब्ज़ कहते हैं, श्रीर यह बहुत से रेगों की जड़ है।

मनुष्यों को चाहिए कि ग्रापने बल के ग्रानुसार, नियत समय पर, पचने के योग्य भोजन करें श्रीर चलने-फिरने ब व्यायाम से इस बड़ी कल की ठीक रक्खें।

## (९) रोशनी के उपाय

- (क) प्राकृतिक सूर्य की रोशनी, सबसे कड़ी व उत्तम; चन्द्रमा व तारों की रोशनी मन्द। इनका हर समय न मिलना, इसी से श्रीर उपायों की श्रावश्यकता।
- (ख) कृतिम—(१) मशाल—बरगद की बरोही या पुराने कपड़ों की, तेल ऊपर से डालना, कठिनाई।
- (२) मामबत्ती—चर्बी का धीरे धीरे आँच से गलना।
- (३) दीपक या लैम्प—बरतन से तेल का बत्ती के द्वारा खिंचना; मिट्टी का तेल सदा बन्द बरतन में, क्यों ? काँच की चिमनी; उसके लाभ।
- (४) गैस— कोयले या तेल से बनना, निलयों के द्वारा जलना, सबको न मिल सकना।
- (४) विजली—सबसे तेज़, विजलीघर से तारों के द्वारा साना, केवल बड़े शहरी में होना।

#### (१०) प्लेग

- (१) साधारण-एक राग, लचण (ज्वर, गिल्टी आदि)।
- (२) हानि—बड़ी मृत्यु-संख्या, घरें का बिगड़ जाना, किसी का पास न आना।
- (३) फेलाव—पिस्सू व चूहों के द्वारा—बीमार चूहों व मनुष्यों का रक्त पिस्सू चूसते हैं, यही पिस्सू नीरेगा चूहों को काटकर उनमें रोग फैलाते हैं, यह चूहे दूसरे मकानें को भाग जाते हैं जहाँ ध्रीर पिस्सू इनका रोगी रक्त चूसकर मनुष्यों को काटते हैं तब मनुष्य रोगी हो जाते हैं।
- (४) प्रारम्भ बम्बई से, पहले इसके रोकने के लिए सरकार की ग्रीर से उपाय, रोगियों की जाँच व रोक, छोटे कर्मचारियों की बेईमानी, लोगों की घबराहट, लाचार होकर उपायों का त्याग।
- (५) उपाय—दवा, सफ़ाई, जन्तु-विषनाशक दवाओं से मकान पुताना, घर छोड़ बाहर भोपड़ों में रहना, बीमारों से लगाव छोड़ना, टीका लगवाना।

## ( घ ) तर्क-प्रबन्ध।

(११) उपन्यासेंा (नाविलेंा) का पढ़ना लाभदायक है या हानिकारक है ?

जब कोई नई पुस्तक लिखो जाती है तब हम प्राय: यह देखते हैं कि उसमें कोई नवीनता है या केवल पुरानी प्रचलित बातें ही डठाकर रख दी गई हैं। यदि नवीनता है तो किस प्रकार स्थापित की गई है, कीन कीन से विचार किस कम से रक्खे गये हैं श्रीर किस प्रकार हढ़ किये गये हैं। इन बातों के साथ साथ पुस्तक की रचना श्रीर भाषा भी देखी जाती है, श्रर्थात् शब्दों व वाक्यों के मुहाविरे, बल श्रीर सम्बन्ध श्रादि सभी पर दृष्टि डाली जाती है।

यदि किसी उपन्यास में पूर्वोक्त सब बातें अच्छो पाई जावें तो उसके पढ़ने में क्या हानि है ? हम जानते हैं कि नाना भाँति की पुस्तकों, नाटक, काव्य, इतिहास, जीवन-चित्र, यात्रा-वर्णन ध्रादि के साथ उपन्यासों की भी गणना की जाती है; ध्रीर जब शिचित मनुष्य के लिए अन्य प्रकार के अन्थों का पढ़ना आवश्यक है तो उपन्यासों की कभी क्यों रक्खी जावे ? यही नहीं, प्रत्युत उपन्यासों के न पढ़ने से एक विशेष प्रकार की शिचा नहीं होती श्रीर यह शिचा किसी दूसरे प्रकार से नहीं दी जा सकती।

विज्ञान की अमूल्य बातें सूखी रूखी पढ़ने में बहुतें। की अफिन्च करती हैं, पर जब यह उपन्यास में मनुष्यों के साधारण कामों के साथ लगा दी जाती हैं तब बड़ी सुगमता से बुद्धि में आ जाती हैं। इसके अलावा उपन्यासों में अपने समय के आदिमयों, उनके ढङ्गों, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक दशाओं का चित्र खोंचा रहता है जिसके देखने ही से सब मलाइयाँ व बुराइयाँ प्रकट हो जाती हैं। अच्छे व बुरे लोगे

का नमूना भ्रांख के सामने आ जाता है जिससे अपने चरित्र की शुद्धि हो सकती है।

गूढ़ विचारों से भरे हुए कठिन ग्रन्थों का 'पढ़ना बहुत समय तक नहीं हो सकता, इस कारण श्रकावट मिटाने व विषय बदलने के लिए उपन्यासों की श्रावश्यकता पड़ती है।

उपन्यास पढ़ने के प्रतिकूल भी कई बातें कही जाती हैं— इससे स्वयं विचार करने की शिक्त जाती रहती है। ऐसे प्रन्थों में जो बातें दी रहती हैं उनको पढ़कर समभ लेने ही का काम है, ध्रपने विचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन प्रन्थों के ग्रिधक पढ़ने से फिर गूढ़ विचारवाले प्रन्थों में जी नहीं लगता ग्रीर सदा हलके प्रन्थ पढ़ने की धुन सवार रहती है।

बहुत से उपन्यासों को एक बार छपकर दुबारा छपने की नै।बत नहीं आती; इससे स्पष्ट है कि उनमें कोई सार नहीं होता।

कुछ इपन्यासों में काम-कला की अनुचित बातें, कामियों को अनुचित उपाय और नीच पात्रों की लज्जा-दायक बातें होती हैं जिनके पढ़ने से पाठकों पर वैसा ही रङ्ग चढ़ जाने का भय रहता है। विशेषतः लड़कों के कच्चे हृदयों पर उनका अयन्त हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

इन लाभें। श्रीर हानियें। को देखकर पूर्णतया यह निर्णय करना कठिन है कि उपन्यास पढ़ने चाहिएँ या नहीं। केवल इतना कहा जा सकता है कि धच्छे चरित्र के दिखानेवाले श्रीर वस्तुत: कोई श्रच्छी बात सिखानेवाले उपन्यास लाभकारी होते हैं; इनके श्रन्यत् नीच कर्मवाले श्रीर श्रश्लील बर्ताववाले प्रन्थों से घृषा ही डचित है।

- (१२) कैान सा बड़ा आविष्कार है— लिखना या छापना
- लिखना—(१) छापने के पहले निकला; हर देश में पहले हाथ से अत्तर खींचे गये, तब दूसरी विधियाँ निकलीं।
  - (२) सब बड़ी बड़ी पुस्तकों आदि पहले लेख में होती हैं तब छापे में उतारी जाती हैं।
  - (३) लिखना हर स्थान ग्रीर हर समय पर हो सकता है; कोई विचार ग्राते ही समय लिख लिया जावे तो बना रहता है, नहीं तो भूल जाता है, छापा ऐसी जगहों पर काम नहीं देता।
- द्धापना—(१) एक ही बार में जितनी प्रतियाँ चाहो तैयार कर लो।
  - (२) इससे पुस्तकें सस्तो मिलती हैं श्रीर श्रिधिक लोग पढ़ सकते हैं। विद्या की वृद्धि होतो है। गुप्त पुस्तक-रत्न श्राज-कल हर हाथ में दिखलाई देते हैं।

- (३) इससे बड़ो शुद्धि रहती है। लिखी हुई पुस्तकों में बड़ा भ्रम रहता है।
- फल-लिखने के बिना काम ही न चलेगा धीर छापने के बिना विद्या की वृद्धि नहीं होगी। एक के बन्द होने से सब काम रुकेगा, दूसरे के बन्द होने से बहुत सा रुकेगा। इसी से लिखना बड़ा आविष्कार है।
- १३—मांस खाना उचित है या अनुचित १ उचित—(१) बहुत देशों के निवासी खाते हैं।
  - (२) सभ्यता न फैलने के पहले सब मनुष्य खाते थे।
  - (३) कुक्कुर दाँत अर्थात् बीच से तीसरे नम्बर-वाले दाँत दिखलाते हैं कि मनुष्य मौसाहारी जीव है।
  - (४) इसमें बलवर्द्धक शक्ति अधिक होतो है।
  - (५) खाद-युक्त भोजन है।
- **अनुचित**—(१) हिन्दू-शास्त्रों में निषेध, जीवें पर दया।
  - (२) शरीर-पाल्टन की आवश्यक वस्तुएँ पौधों में मिलती हैं।
  - (३) रोगी जीव का मांस खानेवाले रोगी हो जाते हैं।
  - (४) काम-क्रोधादि तामसी गुण बढ़ते हैं; चमा-शक्ति घट जाती है।
- निर्णय—दोनें की तुलना करके अपने विचार के अनुसार।

#### (ङ) उद्धरण प्रबन्ध

## ( १४ ) "अपनी करनी पार उतरनी"

यह कहावत हमको सिखलाती है कि श्रगर किसी काम में सिद्धि चाहते हो तो स्वयं उसका उद्योग करो, दूसरों के भरोसे न रहो। यह संसार श्रपने मतलबका है, हर श्रादमी की जितनी चिन्ता श्रपने निज के काम के लिए होती है उतनी दूसरे के लिए नहीं होती। फिर जब तुम्हारा काम है श्रीर तुम निश्चिन्त होकर बैठे हो तो दूसरों को क्या परवाह है कि श्राकर उसे पूरा करें।

इससे यह अशय नहीं है कि जगत् में लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते। लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, परन्तु कब ? जब तुम स्वयं उसमें दत्तचित्त रहे।गे। दूसरी की सहायता सहारा-मात्र के लिए होती है, परन्तु पूरा काम अपने ही किये से होता है। बचपन में माँ-बाप पालन-पेषिण करते हैं, पर वे खदा नहीं बने रहते; किसी दिन बे। स सिर पर अवश्य ही पड़ता है। इस बोभ के सँभातने के लिए तैयारी की धावश्यकता है। अगर तमाम दिन खेल-कूद में गँवाये हैं, विद्या नहीं पढ़ो, उद्यम नहीं सीखा, रङ्ग-डङ्ग नहीं देखे, ती वह बोभ सिर तोड़ देगा। परन्तु इससे विपरीत अगर काम करने का स्वभाव डाला है, कठिनाइयों के दूर करने के उपाय सीखे हैं श्रीर श्रपने बाहु-बल पर विश्वास है ते। इतना बाक्त क्या इससे दूना भी सुगमता से उठा लोगे।

विलायत के 'डारविन' नामक एक विज्ञानी ने लिखा है कि जोवन-निर्वाह के लिए दुनिया में बड़ी खींच-खाँच रहती है झर्यात् अपने निर्वाह के लिए दूसरों का विचार छोड़ देना पड़ता है। यह बात छोटे जीवधारियों में अधिक पाई जाती है। बिल्लो को चूहों पर करुणा नहीं होती, इस लिए वे अगर अपना जीवन चाहते हैं तो देख-भालकर विल से निक्तलें। मनुष्य में यह स्वार्थपरता किसी समय में अधिक यी, परन्तु अब सभ्यता के बढ़ जाने से उस में कुछ कमी हुई है। तथापि थोड़े धन के लिए नीच लोग मनुष्य-वध तक का साहस कर बैठते हैं; एक ही स्थान प्राप्त करने के अभिलाषी अपना ही स्वार्थ देखकर दूसरों को उससे वंचित करना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य में अपने को दूसरों से बचाने की शिक्त धीर कार्य-सिद्ध के उपाय आवश्यक हैं।

इसी दी हुई कहावत में संसार की तुलना एक बड़ी नदी या समुद्र से दी गई है जिसका पार उतरना ज़रूरी है। जिन लोगों में तैरने की शक्ति, या घड़े आदि बाँधकर, नाव तैयार करके पार जाने की शक्ति है वे ते। अपने अपने उद्योग के अनुसार उतर जाते हैं। पर जो इधर-उधर मुँह ताकते हैं वे बीच धार में उन्मज्जित निमज्जित हुआ। करते हैं।

सबका फल यह है कि मनुष्य को अपने निर्वाह के लिए स्वयं हढ़ता के साथ प्रयत्न करना चाहिए। पाठशाला की थोड़ी सी अधिक मिहनत, युवावस्था का थोड़ा सा अधिक

म्रात्म-त्याग, दुःख के समय का थोड़ा सा म्रिधिक धेर्य, श्रीर चिरित्र की शुद्धि के लिए थोड़ों सी म्रिधिक दृढ़ता—यह सब मनुष्य को उस महासागर के पार करने में जल-यान का काम देते हैं। फिर स्मरण कर लो कि भ्रपनी ही करनी से पार उतर सकोगे।

> (१५) ''श्रव पछताये हे।त क्या जब चिड़ियाँ चुग गई' खेत"

स्प्रर्थ—िकसान का पश्चात्ताप, त्रालस्य का फल। भाव—ग्रवसर चूक जाने से फिर फाम नहीं बनता। उदाहरण।

नियत समय—थोड़ा ही होता है, बार बार नहीं मिलता।

फल-जागृत रहना चाहिए; बालकों को विद्याभ्यास, बड़ों को धनोपार्जन, धर्म विषय भ्रादि समय पर कर लेने चाहिएँ। चेतावनी पर काम करने से पछतावा नहीं होता।

> (च) मानसिक प्रबन्ध (१६) पुस्तकें

पुस्तकें विद्या फैलाने का मुख्य द्वार हैं, अर्थात एक आदमों की विद्या, अनुभव धीर विचारों की दूसरों के हृदय तक पहुँ-चाने का काम पुस्तकें ही करती हैं। एक विज्ञानी पुरुष साइन्स में कोई नया आविष्कार करता है; एक कवि किसी उत्तम विचार को योग्य शब्दां में प्रकट करता है; श्रीर ज्योही वे पुस्तकों में लिखे गये, मनुष्य-मात्र के पास पहुँच गये। इस प्रकार एक की कमाई से सब लाभ उठाते हैं। पुराने समय की बातें पुस्तकों के ही द्वारा हमको ऐसी ज्ञात हैं मानें प्रसच्च हो रही हैं।

मनुष्य की सृष्टि के बढ़ते ही बोलने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से एक दूसरे पर अपने विचार प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ो, इसलिए अच्छों के सङ्केत या चिह्न बनाये गये और लिखने की अया चली। लोग अपनी आवश्यक-ताओं को लिखकर दूसरों के पास भेजने लगे। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, विद्या का प्रचार और भी ज़रूरों होता गया और पुस्तके बनतो गई।

परन्तु हर श्रादमी के लिए हर पुस्तक लिखना कठिन नहीं, वरन श्रमम्भवित था। किसी को कैसे मालुम हो कि श्रमुक विषय पर कोई पुस्तक है या नहीं, अगर है तो कहाँ मिलेगी, श्रीर मिलने पर भी इसके लिखने में कितनी कठिनता पड़ेगी। इसी लिए पुराने समय में विद्या का प्रचार श्रिक हो ही नहीं सकता था। पर जब से छापे का आविष्कार हुआ तब से यह दु:ख दूर हो गया। एक ही साथ जितनी प्रतियाँ चाहें छाप सकते हैं श्रीर रेल वा डाक के द्वारा पृथ्वी-मण्डल पर सर्वत्र पहुँचा सकते हैं।

वर्तमान समय में विषय इतने श्रिधिक हैं कि उनकी गणना

ठीक-ठीक नहीं हो सकतो, श्रीर इन विषयों पर जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, वे भी उतने ही प्रकार की होती हैं। इस मानते हैं कि कोई पुरुष इस छोड़े से ऋायुर्वल में सब प्रकार की पुस्तके नहीं पढ़ सकता, तथापि जितने प्रकार की पुस्तके पढ़ो जाती हैं उतना हो अनुभव बढ़ता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका जानना आधुनिक सभ्यजनां के लिए आवश्यक है जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान या साइन्स ग्रादि। जो मनुष्य कोरा एक ही विषय जानता है उसकी विद्या अधूरी रह जाती है श्रीर वह संसार को ठीक दृष्टि से नहीं देख सकता। परन्तु स्मरण रहे कि सब विषयों की कचाई इससे भी अधिक बुरी है। एक विद्वान का उपदेश है कि किसी एक विषय का पूर्णतया जानना श्रीर श्रन्य की थोड़ा थोड़ा जानना अच्छा है।

पुस्तकों को चुनने में बड़ी बुद्धि का काम है। जैसे संसार में श्रच्छे श्रीर बुरे लोग हैं, वैसे ही श्रच्छी श्रीर बुरी पुस्तकें हैं। जैसे बुरे श्रादमियों के सङ्ग से चिरत्र नष्ट हो जाता है श्रीर मनुष्य को घृणा होतो है वैसे हो बुरी पुस्तकों से भी। श्रोड़ी पुस्तकें पढ़ों, पर ऐसी पढ़ों जिनसे विषय स्पष्ट श्रीर विचार शुद्ध हो जावे। एक एक श्रध्याय पढ़कर पुस्तक बन्द करके सोचों कि उस श्रध्याय का तत्त्व क्या है, इस तत्त्व को याद रक्खें। पुस्तक पढ़ने से तभी लाभ होगा जब तुम उस विषय को श्रपना बना लोगे।

# ( १७ ) विनय या नम्नता ''यथा नविं बुध विद्या पाये''

जब वृत्त बहुत फूलता-फलता है तो उसकी शाखाएँ भुक-कर भूमि से बातें करने लगतो हैं। जब बादल जल से पूर्ण श्रीर बरसने के समीप होता है तो नीचे उतर श्राता है। समुद्र में मोती नीचे बैठता है श्रीर तृण ऊपर उतराता है। इसी प्रकार विद्वान गुणी श्रीर सज्जन लोग विनय से चलते हैं।

श्रच्छी चाल ढाल के लिए कितने ही एक नियम बनाये गए हैं; परन्तु उन सबमें एक सीधा सादा उपदेश पाया जाता है कि हर एक काम नर्मी से करें। जो काम श्राहिस्ता, शान्ति के साथ, मित्रता के भाव से किया जाता है उसका मूल्य द्विगुग्र हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई बात चिल्लाकर, हठ के साथ, साहस प्रकट करनेवाली कही जाती है तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है; अर्थात् कहनेवाले की कठोरता श्रीर नीचता भलकने लगती है। जब कोई श्रादमी बात कर रहा है तो बीच में टोकना, उसकी बात को रह करना, ठट्ठा मारकर हँसना, दूसरों से श्राँख मारना, वा मुँह बनाना श्रादि प्रकट करते हैं कि तुम्हें नम्रता की श्रच्छी शिचा नहीं दी गई जिससे तुम श्रापने को सबसे उत्तम मान बैठे हो।

इस सामाजिक संसार में सब प्रकार के लोग हैं; किसी में एक गुण भिधक हैं, किसी में दूसरा; एक ही बात को कोई एक प्रकार से मानता है, कोई दूसरे प्रकार से। जो बात कोई आदमी एक तरह से मानता है उसमें वह इतना ही पका होता है जितना कि तुम अपनी राह पर हो। फिर यदि तुम उसकी बात नहीं सुनते और आपह करके अपनी ही बात का प्रति-पादन करते है। तो स्मरण रक्खे। कि उसकी तुम्हारी बात इतनी ही बुरी लगेगी जैसे तुम्हें उसकी बात। अगर तुम्हारी तरह उसे भी क्रोध आया तो सामाजिक दशा की वहीं से समाप्ति हो। गई।

इस कथन से यह तात्पर्य नहीं कि किसी की भूठी बात पर हाँ में हाँ मिलाओं। अवश्य उसकी असत्य बात का खण्डन करोा श्रीर सत्य बात का प्रतिपादन युक्ति के साथ करो, पर पहले उसकी बात का यथार्थ तत्त्व बूभ लो थ्रीर उसकी पदवी पर विचार कर लो। अपने मुँह से अपना महत्त्व स्थापित करना मियाँ मिट्टू बनना थ्रीर अधमता प्रकट करना है।

बात-चीत में पदवी के अनुसार आप, महाशय, श्रीमान् आदि का प्रयोग करना चाहिए। भूल पड़ने पर चमा की प्रार्थना, छपा करने पर 'आपकी अयन्त छपा है', 'मैं अनु-गृहोत हुआ। आदि छतज्ञता-सूचक वाक्य कहने चाहिएँ। यह न सोचना चाहिए कि ऐसे वाक्य केवल दिखाव के लिए हैं और खुशामद ज़ाहिर करते हैं।

उपर के वर्णन में केवल बातचीत की नम्नता दिखाई गई है, पर इसके म्रलावा म्रन्य स्थानों में भी नम्नता की ज़रूरत है। बड़ों के वचन को म्रादरपूर्वक ध्यान के साथ सुनना,

शहर की गन्दी हवा, कारख़ानों के इ जनों का धुँवा, सड़कों की धूल, गाड़ियों की घड़घड़ाइट, घोड़ों की टांपों की खटपट, बड़ी बड़ी भोड़ों का कलकल शब्द भादि हैं। मुक्तको सन्देह होता है कि भापको नश्रुने भ्रीर कान ऐसी भ्रनिष्ट वस्तु आं से बेकाम क्यों नहीं हो गए। न भ्रापको कभी ताज़ी शुद्ध हवा मिलती होगी श्रीर न हरे हरे खेतें के उत्तम दश्य, न जङ्गली पिचयों के सुरीले राग नसीब होंगे श्रीर न जङ्गल के धानन्द-दायक स्थान। स्वास्थ्य की यह दशा है कि शरीर पीला पड़ रहा है; पेट पर हाथ फर फरके अजीर्य की शिकायत कर रहे हो; ऐनक बिना कुछ सूभता बूभता भी नहीं, एक कोस चलना भी कठिन है।

धनेश्वर—बस, भाई बस; नीम के की ड़े को नीम ही भला मालूम होता है; तुमको अपने खेत-खिलयान के सिवा श्रीर ज्ञात ही क्या है, नित्य उठकर खेतों में काम करो, श्रीर देर-सबेर रूखी-सूखी रोटियाँ खा लो, न तुम्हें भाँति भाँति के भोजन मिल सकते हैं; न अच्छे अख़बार मिलते हैं जिनसे अपने वध्यन्य देशों का हाल ज्ञात हो; न कोई यहाँ पुस्तकालय है जिससे पुस्तकें लेकर पढ़े। श्रीर विद्या बढ़ाग्रेग। श्रीर क्या, श्रच्छे पढ़े-लिखे श्रादमी भी बहुत नहीं हैं जिनकी

सङ्गित से सुधार हो। बड़ो दूकानें भी नहीं हैं जहाँ सब चीज़ें मिल सकती हों। अगर चित्त ऊबे तो बहलाने के लिए न कोई सभा है, न थियेटर है, न जल्सा है।

सीतल — भ्रच्छा, भाई, यह सब सही, हमें तो स्वतन्त्रता सबसे भ्रच्छी लगती है। तुम लोग एक एक घर में सौ सौ भ्रादमी सिकुड़कर रहते हो, यहाँ तो जितनी जगह चाहें घेर लें। तुम्हारे शहराती कप्टों से बचकर चित्त को एकाप्र रख सकते हैं श्रीर जो कुछ थोड़ो बहुत कमाई होती है उसी से भ्रापना गुज़र करते हैं।

धनेश्वर—देहात में कमाई थोड़ो तो है ही। व्यापार चल ही नहीं सकता, क्योंकि न रेल है न ध्रच्छो सड़कों हैं जिनसे माल आ जा सके। तार का कोई सिलसिला नहीं, यहाँ तक कि डाकघर भी दूर है, सप्ताह में किसी दिन डाकवाला था गया तो बड़ी बात है। कितना ही ज़रूरी काम हो जल्द नहीं हो सकता; पैदल थ्रादमी दौड़ते दौड़ते हाँप जाता है।

सीतल — सच है; पर जितना लाभ तुमको होता है उससे अधिक व्यय भी ते। है; तुम्हें कोई वस्तु बिना दाम के नहीं मिलती, जलाने की लकड़ियाँ, दातुनें,

यहाँ तक कि मिट्टी तक मोल खेते हो। हमको यह सब चीज़ें थ्रीर नाना प्रकार के फूल-फल वैसे ही मिल जाते हैं। जिस काम में तुम एक रुपया खर्च करते हो वह हम बारह थ्राने में, थ्रीर इससे भी कम में कर लेते हैं। हमारे यहाँ की बची उपज तुम्हारे पास पहुँचती है।

धने प्रवर— अच्छा, हुम्हारा लढ़का बड़ा हुआ है उसे क्या गाँव ही में पढ़ा लोगे ? वह शहर में रहकर पढ़ेगा और फिर शहर ही में रहकर अपना काम-धन्धा करेगा तो उसे देहात क्योंकर मिलेगी ?

सीतल—ठीक है; यहाँ तो पढ़ाने का प्रबन्ध नहां हो सकता है। भाई जहाँ रहने की बान पड़ जाती है वहीं श्रच्छा लगता है; हमारी ज़रूरतें यहीं पूरी हो जाती हैं इसलिए हमें सन्तोष है, खड़का शहर में रहेगा ते कभी कभी हमको भी वहाँ की सैर मिल जाया करेगी।

धनेश्वर—श्रीर में भी तुम्हारे लड़के के साथ श्राकर कुछ दिन गाँव में रहा करूँगा। श्रच्छा, श्रव जाने की श्राज्ञा दीजिए, नमस्कार!

सीतल-नमस्कार ! ईश्वर श्रापका कल्याम करे।

(४) व्यापार से लाभ एक वस्तु किसी को देकर उससे दूसरी वस्तु लेना व्यापार कहलाता है। ईश्वर ने सब देशों में सब चीज़ें नहां पैदा कीं, इसलिए जो चीज़ एक के व्यय से बढ़ती है वह दूसरे देश की चली जाती है ग्रीर उसके बदले में वंहाँ से श्रन्य वस्तु चली श्राती है। इससे दोनों देशों के वासियों को श्रपने निर्वाह की चीज़ें मिल्नतो हैं।

व्यापार कोई नया काम नहीं है। जिस समय संसार में सभ्यता नहीं फैली थी श्रीर लोग पर्वतों की गुहाश्रों श्रीर पत्तियों के भोपड़ों में रहकर पत्थर के दुकड़ों व हिंडुयों से किसी प्रकार खोद-खादकर कुछ अनाज पैदा करते थे, तभी से व्यापार की जड़ पड़ी। पत्थर व मिट्टी के बरतनों के बदले अनाज दिया जाता था। ज्यों ज्यों बहुत से लोग एकत्र बित्तियों में रहने लगे, श्रपनी व दूसरी बित्तियों की पैदावार बदलने लगे, इसी प्रकार सभ्यता के साथ ही साथ व्यापार भी बढ़ता गया।

हमारे समय में व्यापार की बड़ी उन्नति हुई है। विज्ञान-शास्त्र की वृद्धि के कारण सहस्रों कर्ले निकली हैं जिनसे सब प्रकार के काम शीघ्र बनाकर तैयार कर लिये जाते हैं श्रीर रेल व जहाज़ के द्वारा सब देशों में पहुँचा दिये जाते हैं। पृथ्वी का कोई कोना ऐसा नहीं रह गया जिसका सम्बन्ध दूसरे देशों से न कर दिया गया हो।

व्यापार से लाभ इतमें हैं कि यदि विस्तार से लिखे जावें

तो एक बड़ी पुस्तक बन जावेगी। कुछ बड़े बड़े लाभ यहाँ दिखलाये जाते हैं।

धनागंम— व्यापार का ग्रार्थिक लाभ ग्रसीम है। माल लाने से पहले ही व्यापारी निश्चय कर लेता है कि ग्रमुक स्थान में ग्रमुक वस्तु की बड़ी माँग है, उसी के ग्रमुसार माल मेंगाकर विकय करता है श्रीर लाभ उठाता है। कभी कभी कुछ कारणों से भाव बहुत चढ़ जाता है श्रीर यदि ध्रपने पास माल उपस्थित हुग्रा तो दूने दाम हो जाते हैं। इसका प्रमाण प्रत्यच्च है; यदि धनियों की गणना की जावे तो ग्रधिकतर व्यापारी ही लोग निकलोंगे। इसी लिए कहा गया है कि व्यापार में लच्मीजी का वास होता है।

स्वतन्त्रता—यह भी एक बड़ा गुण है। दूसरें के बन्धन में रहना श्रीर श्रपना विचार छोड़कर उसी की श्राह्मा से सब काम करना, मनुष्य क्या पश्च-पन्नो भी नहों चाहते। व्या-पारी को स्वतन्त्रता रहती है ध्रर्थात् वह श्रपनी रुचि के श्रनुसार हर काम कर सकता है। यह बात नैकिरी-चाकरी में नहीं होती; इसी लिए कहा गया है कि ''उत्तम खेती मध्यम बान (वाणिज्य, व्यापार), निषिद्ध चाकरी भीख समान"।

कामों की वृद्धि — व्यापार में जो माल कहों से भ्राता है उसके संग ही संग उसके लाभ, प्रयोग करने के उपाय श्रीर कभी कभी बनाने के उपाय भी दिये रहते हैं। एक ही काम के लिए बहुत सी वस्तुश्रें के देखने से उन सबके गुण-भ्रवगुण झात हो जाते हैं, श्रीर श्रपने देश में भी वैसी वस्तुश्रों के पैदा करने का प्रयत्न होने लगता है। देखते ही देखते हमारे भारतवर्ष में कपड़े, शकर, दियासलाई, सिगरेट श्रादि बनाने के यन्त्र स्थापित हो गये हैं।

सभ्यता—जब दूसरे देश के साथ व्यापार होता है तो वहाँ के लोगों के साथ मिलना-जुलना होता है। कभी कभी छन देशों को जाना पड़ता है। इससे उन लोगों के विचारों, रसमें श्रीर धमों का परिचय मिलता है श्रीर मनुष्य की बुद्धि बड़कर सहनशीलता पैदा करती है, श्रीर 'कूपमंडूकता' जाती रहती है। सभ्यता फैलाने का यह एक बड़ा उपाय है।

स्वास्थ्य—भिन्न भिन्न देशों के जलवायु से शरीर नीरेग रहता है। व्यापारी ग्रादमी कभी बेकार तो बैठता ही नहीं, इसलिए बेकारी की कठिन बुराइयाँ उसके पास तक नहीं फटकतीं। परिश्रम करने की बान पड़ जाती है, जिससे शरीर स्वस्थ श्रीर चित्त प्रसन्न बना रहता हैं।

उपकार—इस शब्द से यह अर्थ नहीं कि व्यापारी जन किसी को अपना धन लुटा देता है, पर हाँ अन्य प्रकार से वह अवश्य भलाई करता है। हर देश की चीज़ एकत्र रखता है जो तुरन्त दाम देने पर मिल जाती है, अगर दुर्भिच पड़े तो अन्य देशों से अनाज लाकर उपस्थित करता है; बहुत से नये पदार्थ अपने देश में बनवाता या पैदा कराता है; समय पड़ने पर प्रजा ही की नहीं वरन राजा की भी धन से सहायता करता है।

उदाहरण के लिए उम अँगरेज़ों का नाम लेंगे। इनका ख़ास देश इँगलिस्तान कोई बड़ा देश नहीं हैं; हिन्दुस्तान श्रीर प्राय: श्रन्य देश भी जो इनके राज्य में हैं व्यापार की इत्तमता से इनको मिले हैं; परन्तु श्रव भी जितने बड़े बड़े श्रॅंगरेज़ राज्य-प्रबन्ध में लगे हैं उनसे कितने ही श्रधिक व्यापार में श्रपना तन मन धन समर्पित कर रहे हैं।

- [ नेट—इस प्रबन्ध में व्यापार के लाभें का वर्णन लेख के ध्रन्य भागें से कुछ ग्रधिक विस्तृत है, क्योंकि १-६१७ की 'वर्नाक्यूलर फ़ाइनल परीचा' में यही लाभ पूछे गये थे।]
  - (२०) लम्बे अनध्याय (छुट्टियों) के दिन कैसे बिताने चाहिएँ?
- प्रस्तावना—हर स्कूल में वार्षिक गर्मी की छुट्टी १ मास से तीन मास तक होती है।
- बहुधा कैसे बिताई जाती है—पुरतकों को बाँधकर रख देने से श्रीर समय को मिथ्या खोने से।
- खुट्टी का मतलब—शारीरिक व मानसिक थकावट का मिटाना श्रीर स्नागामी वर्ष के लिए काम के योग्य

- बनाना। इसके लिए हितकारी बातें, प्रात:काल का टहलना, खुली वायु में व्यायाम करना, खेलना आदि। पढ़ना—यदि गत वर्ष में श्रम नहीं किया और पढ़ाई में कमी रही है तो छुट्टी के प्रथम भाग में पूरी होनी चाहिए, अन्तिम भाग में स्वास्थ्य-रत्ता के उपाय व्यायाम आदि।
- बाहरी विद्या—यदि इच्छा हो तो कोर्स से बाहरवाली नई विद्या का सीखना, परन्तु श्रम श्रिधक न करना, व्यावहारिक विद्या जैसे पैाधे लगाना, सोंचना श्रादि का सीखना।
- द्वसरे स्थान—जलवायु बदलने के लिए भ्रन्यत्र जाना, वहाँ की वस्तुश्रों के देखना।
- समय—समय का नियम रखना, क्यों कि छुट्टियों में यह कठिनता से रहता है।
- फल-ऐसा करने से भरीर स्वस्थ, चित्त उत्साहित श्रीर विद्या में श्रभ्यास बना रहता है।

(२१) स्वतन्त्रता व परतन्त्रता

परिभाषा—स्वतन्त्रता—प्रपनी इच्छा के श्रनुसार काम करना।

परतन्त्रता—दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करमा।

- परतन्त्रता के भेद ईश्वर से, राजा से, जाति तथा समाज से, ज्यापारियों से, माता-पिता आदि बड़ों से, धन से। इन सबसे क्यों परतन्त्रता होती है उसका वर्णन।
- विवेक—राजा, समाज धौर व्यापारियों की परतन्त्रता से श्रात्म-गौरव नहीं जाता; क्योंकर ? माता-पितादि बड़ों की परतन्त्रता से लाभ है, क्योंकि वे श्रपने की ढङ्ग पर लगाने व जीवन की सफल बना देने का यह करते हैं। धन की परतन्त्रता श्रधम है।
- धन-प्राय: जीविका की स्वतन्त्रता ही से लोग स्वतन्त्र कहे जाते हैं। व्यापार में श्रिधिक स्वतन्त्रता है, नौकरी में कम, उधार लोने में बहुत श्रल्प।

डधारदाता या 'व्यवहारी' के सामने आँख नीची करनी पड़ती है; समय पर रुपया न पहुँचने से विश्वास जाता रहता है; कभी कभी उसके प्रतिकूल उपाय साचे जाते हैं, यह कृतव्रता है।

विचार की स्वतन्त्रता—िकसी के कहने में न आकर स्वयं वस्तुओं का विचार करना श्रीर दृढ़ निश्चय करना। यह अच्छा है; पर प्रमाद हो जाने का बड़ा भय है; इस लिए यदि स्वयं न समर्थ हो तो योग्य पुरुषों के वचन के अनुसार चले। उपदेश—जिस परतन्त्रता से चरित्रशुद्धि हो वह भ्रच्ही है, परन्तु धन-विषयक स्वतन्त्रता ही भली है।

#### (२२) त्रात्म-साहाय्य

सबसे उत्तम है—केवल दूसरों ही के भरोसे पर रहने से हानि, समय पर उनका न पहुँचना, उनसे नीचरव का भाव रखना, अपनी दुर्बलता का अपने पर तथा औरो पर प्रतीत होना, उत्साह-शक्ति के अभाव से जीवन कटु लगना, आदि।

लाभ—अपने भ्राप सहायता कर लेने का साहस—हर काम का सुगम हो जाना, उत्साह-शक्ति का बढ़ना, किसी के परतन्त्र न रहकर भ्रात्म-गौरव बढ़ाना। श्रम की बान। अनुभव पाना। अकेले भी संसार में अपना मार्ग ढूँढ़ लोना। चरित्र की दढ़ता। अपनी गढ़ो कमाई का आदर। परिमित व्यय। स्वयं कठिनता उठाने के कारण दूसरों की कठिनता का जानना, श्रीर उन पर कृपा करना।

उदाहरण-धिनयों के बालक पढ़ने में इतना उद्योग नहीं करते जितना निर्धनों के, क्योंकि इन्हें श्रपने ही बल से विद्या सीख पारितेषिक लेने की इच्छा है। ऐसे समय में श्रल्प सहायता भी बड़ी फुतज्ञता का कारण है।

### (२३) रुपये की त्रात्म-कथा

पात्म-कथा उस वर्णन की कहते हैं जो स्वयं किसी वस्तु, जड़ या चेतन, को मुख से अपने ही बारे में कहा हुआ माना जाता है। ऐसे वर्णन में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि विषयों पर प्रकाश डाखने का अवसर मिलता है।]

"खट् खट्" के कर्ण-कटु शब्द ने इज़ारें क्या लाखें वर्ष के सीये हुए हमारे विच्छित्र शरीरावयवें की प्रगाढ़ निद्रा से जगा दिया। उस समय तक हममें समभने की शक्ति नहीं थो; हमकी न यह ज्ञान था कि हमारा कर्ता या स्रष्टा कीन है श्रीर हम कितने काल से इस अचेतन अवस्था में पड़े हैं, श्रीर इस मोहनिद्रा के टूटने पर न यही ज्ञान हुआ कि अब हमारी क्या गित होगी। परन्तु आपको आज अपनी आत्म-कथा सुनाने की योग्यता पाने के लिए हमने उस समय अलैकिक चेतना-शक्ति प्राप्त की।

हमारी अन्धकारमयी, प्रस्तरमयी शय्या पर फावड़े, खन्ते, बरमे आदि चल रहे थे। इस निर्दय, स्वार्थलोलुप प्राणी, मनुष्य, का हमने क्या अपकार किया था जिसके बदले में इसने हमें अपने निसर्ग-दत्त स्थान से निकाल देने का साहस किया! हमने भरसक प्रयक्ष किया कि हम अपना स्थान न छोड़ें, परन्तु ज्यें ज्यें हम अपनी शय्या से चपकना चाहते थे, त्यो त्यो अधिक वेग के प्रहार हमारी छाती पर पड़ते थे। अन्त में अपना चिर-परिचित भूगर्भवर्ती स्थान छोड़ने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा। तब हमें प्रतीत हुआ कि होना पड़ा। तब हमें प्रतीत हुआ कि खार्थियों के लिए "जिसकी लाठी उसकी भैंस" के अतिरिक्त अन्य कोई क़ानून नहीं है।

उस समय हमारी क्या मानसिक दशा थी, इसके वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं हैं; हाँ, यदि आप इसकी एक भलक देखना चाहते हैं तो किसी ऐसे अकिंचन से पूछिए जो बरबस अपने स्थान से च्युत कर दिया गया है। हमारी करुणाभरी धाहें, धीर माता रत्नगर्भा वसुन्धरा के प्रति अन्तिम प्रणाम समाप्त भो नहीं होने पाये थे कि कुलियों ने ढोको के ढोको वहाँ से निकालकर प्रकाश में डाल दिये। सूर्य का प्रकाश पड़ते ही हमारी चत्तुरिन्द्रिय-शक्ति जाग सी उठी। ध्रव हमें ज्ञात हुआ कि हमारे शरीर के अवयव एक ही स्थान पर, एक ही पिण्ड में, सङ्घटित नहीं हैं, किन्तु ध्रणुक्षप से उन ढोकों में यत्र-तत्र फैले हैं; इन ध्रवयवों के साथ पत्थर, मिट्टो आदि का एक बहुत बड़ा ग्रंश मिला है।

इसी बीच एक आदमी ने एक ढोका उठाकर उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, "इसमें से अच्छी चाँदी निकलोगी।"

'निकलेगी !' शब्द ने हमारे एक भाला सा मार दिया।

हमने सोचना प्रारम्भ किया कि हम पुरुष नहीं, स्त्रों हैं; इससे भी श्रिधिक वेदना यह जानकर हुई कि हमारे अवयव अभी इस पत्थर और मिट्टी से अलग किये जायेंगे। हाय! ग़रीब भाइयों के साथ हिल-मिलकर रहना भी अब हमारे लिए असम्भव कर दिया जायगा! परन्तु इस दु:ख के साथ ही एक सुख भी मिला; वह यह कि हमको अपना नाम 'चाँदी' मालूम हो गया।

इस समय जो कल्पनाएँ श्रापनी स्रागामी दशास्त्रों के विषय में हमारे मन में हो रही थीं उनका कहना कठिन है; वे श्रान्त थीं, श्रीर हदय को जुब्ध कर रही थीं। श्रान्तते। गत्वा हमने साहस धारण किया।

हमारी चिन्ता बहुत दिन न रहने पाई। एक दिन कुलियों ने भाकर हमारे बहुत से ढोके भट्टी में डाल दिये। उसकी उष्णता का वर्णन करना हमारे लिए श्रसम्भव है; तुलसीदास जी के शब्दों में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि—

''विनध्य की दवारि कैधीं कोटि शत सूर हैं'';

#### प्रथवा--

"युग षट भानु देखे प्रलय कृशानु देखे, शेषमुख अनल बिलोके बार बार हैं। तुलसी सुन्यो न कान सिलल सर्पी समान अति अचरज किए केशरीकुमार हैं॥" यदि ग्रन्तिम चरण को इस प्रकार कर दीजिए कि "तुलसी सुन्यों न कान रजत सर्पी समान, ग्रति ग्रचरज किये खिनज-सोनार हैं" ते लंकादाह का वर्णन हमारी दशा पर सोलहों ग्राने लागू होगा।

उस उष्णता में हमारे अवयव द्रवरूप होकर बहने लगे। पत्थर श्रीर मिट्टी आदि जिन पड़ोसियों श्रीर मित्रों पर हमें इतना भरे। सा था उनका हृदय हमारी इस संकटावस्था में द्रवित न हुआ। इसी पाप श्रीर छल के कारण वे दग्ध होकर ठीकरे हो गये। सत्य है, ''जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिनहिं बिलाकत पातक भारी''। श्रव हमें श्रपमे श्रत्यन्त स्वकीय मित्रों, अर्थात् अपने ही अणुओं पर विश्वास रहा; वे सब एकत्र होकर श्रीर पूर्ण संगठन करके एक नाली की राह से बाहर निकल पड़े, जहाँ शीत के सम्पर्क से हमारा शरीर फिर एक बार ठोस है। गया। इस अप्रि-परी चा से धेकिबाज़ नीच संगती छुट गये श्रीर हमारा शुद्ध एकजातीय संगठन चन्द्र-किरग्रों के समान चमक उठा। श्रपनी घोर तपस्या के बल से हमने अपना स्वरूप जाना, माना हम जीवारमा हैं। जो काम-क्रोधादि विकारें। से शुद्ध हो गये हैं। भ्रव हमें भ्रपने व्यक्तित्व का भान हुआ, श्रीर तब से हमने भ्रपने को एकवचन स्त्रीलिंग 'चाँदी' शब्द के नाम से विभूषित पाया।

कुछ दिन शानित से रहकर मेरे लिए फिर एक बार प्रभु

की आज्ञा हुई कि तुम संसार का व्यावहारिक कार्य करे।।
परन्तु संसार-यात्रा में खरे सत्वगुण से काम नहों निकलता;
दूसरों पर अपनी धाक जमाने तथा आत्म-श्लाघा के बिना
काम नहीं चलता। अतः प्रभु ने किर मुक्ते एक बार भट्टो में
फुक्तवाया, और मेरी नस नस में रजेशाण, तमेशाण व्याप्त
करने के लिए थोड़े ताँवे की पुट दे दी। परिणाम यह हुआ
कि ये गुण मुक्तमें पैदा हो गये, धीर मेरी व्यवहार-कुशनता
की सनद मेरे ऊपर छाप दी गई। प्रभु का चित्र भी मैंने
अपने हृदय पर अङ्कित करा लिया।

चूँकि मैं भारतवर्षीय हूँ श्रीर भारतवर्ष में पुरुषों की प्रतिष्ठा स्त्रियों से श्रधिक मानी जाती है, श्रीर चूँकि मुभे 'चाँदी' इस स्त्री-सूचक नाम से सन्तेष नहीं था; श्रीर मैंने पुरुष होने का भाव लेकर अपना रूपान्तर किया था, इस-लिए श्रव की बार मुभे मर्द होने का सीभाग्य हुआ श्रीर मैं 'रुपया' कहलाया।

श्रव मेरी संसार-यात्रा प्रारम्भ हुई। पहले में एक बैंक में गया जहाँ श्रसंख्य साथियों के साथ मुफ्ते रहना पड़ा। मुफ्ते दुनिया देखने की लालसा थी, श्रतः थेली में कोषाध्यत्त का हाथ लगते ही में उसक उसककर श्रीर कूद कूदकर सबसे श्रागे श्रपने की पेश करता था। एक दिन एक साहब ने 'चेक' नामक एक कागृज़ में कुछ लिख भेजा; उसे देखते ही कोषाध्यत्त ने मुक्ते श्रीर मेरे बहुतेरे साथियों की साहब के

चपरासी के सिपुर्द कर दिया। मार्ग में बहुत समय नहीं लगा: शीघ ही हम लोग साहब के सामने पहुँचे। उन्होंने तुरन्त मेरी सेना भङ्ग कर दी, दस की एक के सिपुई किया ती आठ को दूसरे के। मैं अन्य चैदिह साथियें। के साथ ख़ानसामाँ के हाथ पड़ा। मेरी इच्छा थी कि कम से कम ख़ानसामाँ जी की बीबो को तो दरीन कर लूँ; पर घर पहुँचने से पहले ही उसने मुभ्ने एक दूकानदार के हवाले किया। दूकानदार ने कितान को, किसान ने ज़मींदार की, ज़मींदार ने वेश्या की, वेश्या ने कज़वार की, कलवार ने महुवेवाले की, महुवेवाले ने खटिक को, खटिक ने बाग्वाले की मुभ्ने सिपुर्द किया। इस प्रकार मुभो जमकर कहीं स्थान न मिला; मैं हाथें। हाथ चलता रहा। यह चचाततारूपी महाशक्ति मेरी प्रधिष्ठात्री देवी महाज्ञसमी से मुभो मिली।

श्राप समभ सकते हैं कि इतने शोध श्रावागमन से कितना कष्ट होता है। परन्तु मेरे लिए सन्तोष इसी में है कि मैं जिसके पास जाता हूँ वह मेरा परम हार्दिक स्वागत करता है; मेरो शशिवर्ण, प्रसन्नवदन देखकर किसका हृदय विक-सिन नहीं हो उठता? श्राज तक मेरा तिरस्कार कहीं नहीं हुमा।

मेरा सा अनुभन्नी संसार में दूसरा कोई नहीं। कीन सा घर है जहाँ मैं न गया हूँ; कीन सा और किसका ऐसा कर्म है जिसका पूर्ण रहस्य मैं न जानता हूँ; कीन सा ऐसा पुण्य है जो मेरे द्वारा न हुआ हो; कीन सा ऐसा पाप है जो मेरे द्वारा या मेरे लिए न हुआ हो। यथार्थ पूछिए तो संसार मेरे बल पर स्थित है। लोग विद्योपार्जन करते हैं मेरे लिए; अदाल तें, पुलिस, थाने सब स्थापित हैं मेरे लिए; मरुदेश, समुद्र, पर्वत आदि भयानक स्थानों में लोग जान निछावर करते हैं मेरे लिए; युद्ध की विकराल ज्वाला वीर सहते हैं मेरे लिए; युद्ध की विकराल ज्वाला वीर सहते हैं मेरे लिए; चेारी, डाका, भूठ, हत्या आदि महापाप किये जाते हैं मेरे लिए; निदान कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मेरे लिए न किया जा सके।

इतना ही नहीं, मनुष्य के मन पर मैं पूरा अधिकार रखता हूँ; उसे श्रीर का श्रीर बना देता हूँ; अभिमान, आतम रखाधा आदि पैदा कर देने की जो शक्ति मुक्तमें है, वह अन्यत्र नहीं। सब गुणों से द्वीन निपट अनारी के पास भी मैं यदि रहूँ तो लोग उसे धर्मावतार, न्यायमूर्त्ति, दयासागर, सर्वगुण- आगर आदि विशेषणों से अलंकत करते हैं। सर्व गुण मेरे अधीन हैं; मैं ही मनुष्य का सर्वस्व हूँ।

परन्तु स्मरण रिक्षप, मैं उन्हीं से जीतता हूँ जो हढ़ता नहीं रखते, जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं। सदाचार को सर्वस्व समभनेवाले, श्रीर मुभे केवल व्यावहारिक साधन समभनेवाले लोग मेरा उपयोग केवल पुण्यकर्म में, सत्पथ्य में, करते हैं, श्रीर पाप के प्रलोभने को पददलित कर देते हैं। मैं श्रापके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्रापकी प्रवृत्ति सदा

सत्कर्म में, परोपकार में, पुण्य-कार्य में, मुक्ते व्यय करने की हो। तथास्तु।

"रूपया।"

### पबन्ध लिखने के छिए कुछ विषय

(क) (१) आम (२) केला (३) कटहला (४) लोहा (५) सोना (६) चाँदी (७) घोड़ा (८) हाथी (८) ऊँट (१०) कुत्ता (११) चूहा (१२) मक्खो (१३) तुलसी का पेड़ (१४) नीम का पेड़ (१५) देवदार का पेड़ (१६) लखनऊ (१७) काशी (१३) आगरा (१८) कोई एक शहर (२०) प्राम्य जीवन (ऐडमिशन परीचा १८२०) (२१) रेल की यात्रा (२२) नीका की यात्रा (२३) पैदल यात्रा (२४) ताजमहल (२५) मेला (२६) देहाती बाज़ार (२७) ऊल पेरने का कोल्हू (२८) नाटक- घर (२८) पञ्चायत (३०) नहर (३१) छापाख़ाना (३२) अकाल (३३) दिवाली (३४) मुहर्रम।

(ख) (१) श्रोहर्ष कवि (२) वाल्मीकि (३) कालिदास (४) व्यास (५) शेक्सपियर (६) गैतिम बुद्ध (७) ईसा मसीह (८) मुहम्मद (६) शिवाजी (१०) राना प्रताप (११) अशोक (१२) समुद्रगुप्त (१३) सिक्तन्दर (१४) महारानी विक्टोरिया (१५) लार्ड न्यल्सन (१६) नेपोलियन बेानापार्ट (१७) अकवर (१८) राजा हरिश्चन्द्र (१८) भ्रष्टल्याबाई (२०) वीरबल (२१) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (२२) अश्वमेधयज्ञ (२३) स्वयंवर (२४) सिपाची विद्रोच्च (२५) ईस्ट इंडिया कम्पनी (२६) महाभारत-युद्ध (२७) यूरोपीय महायुद्ध।

- (ग) (१) भोजन का परिपाक (२) तारागण (३) सूर्य्य (४) भारतवर्ष को लिए हिमालय पर्वत का महत्त्व (५) इन्द्र-धनुष (६) ऋतु-परिवर्तन (७) द्याँधी या तूफ़ान (८) भूकम्प (६) श्रोस ।
- (घ) (१) उघरिह अन्त न होय निबाहू (२) अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुन गईं खेत (३) लोभ पापकर मूल (४) जहाँ चाह है वहाँ राष्ट्र है (४) बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताय (६) बीती तािह बिसारि दे आगे की सुधि लेय (७) दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया (८) एक पन्थ दे। काज (६) बिधि कर लिखा को मेटनहारा १ (१०) छिद्रेष्व-नर्था बहुलीभवन्ति (११) तुष्म तासीर सुद्दबत असर।
- (ङ) (१) ही-शिचा के गुग तथा देख (२) मांस खाना उचित है या अनुचित १ (३) दहेज़ के पच विपत्त में बहस (४) अह-शस्त्र हमारा हित करते हैं या अहित १ (५) अँग-रेज़ो सभ्यता से भारतवर्ष को लाभ है या हानि १ (६) धन-वान रोगी होना अच्छा होता है या निर्धन तन्दुरुख होना १ (वर्नाक्युलर टीचर्स सिटंफ़िकेट परीचा, १८२२) (७) हमारे देश के खूलों में दस बजे से तीन बजे तक पढ़ाई का होना अच्छा है या सबेरे और शाम को पढ़ाना और दोपहर में

बन्द रखना भ्रच्छा है ? (व० टी० स० परीचा १६२३) (८) स्कूल के लिए छात्रों के ग्रिभमावकों की सहानुभूति कहाँ तक भ्रावश्यक है ? (व० टी० स० परीचा १६२४) (६) भ्राभूषणों से हानि भ्रथवा लाभ (ऐडिमशन १६२४) (१०) विद्यार्थियों का छात्रावास में रहना भ्रच्छा है भ्रथवा घर पर (ऐड० १६२३)।

(च) (१) विद्या (२) व्यायाम (ऐडमिशन परीत्ता, १ ६२७) (३) बेकारी (४) ग्रॅंगरेज़ों व हिन्दुस्तानियों की समाजों का भेद (५) व्यसन (६) मन की रोक (७) घर का प्रेम (८) नाटक या थियेटर (६) गर्व (१०) ग्रात्म-साहाय्य (११) को ग्रापरेटिव वैंक (१२) संगति (१३) ग्राराग्य (१४) इतिहास-पठन (व० टी० स० परीचा १ ६२१ ) (१५) हिंसा (१६) यात्रा (१७) ऐक्य (१८) परिश्रम (१८) बालचर-शिचा (स्कै।टिंग) (प्राइमरी टीचर्स सर्टिफ्किट परोचा १ ७२७ ऐड० १ ७२६ ) (२०) संगीत कला (२१) मित्र (२२) सदाचरण (२३) सत्यवादिता (२४) हस्तकीशाल या कारीगरी (प्रा० टी० स० परीचा १ ६२७) (२५) सन्तेष (२६) उत्साह (२७) ह्युट्टियों के समय का उचित उपयोग (ऐड० १ ६२५; प्रा० टी० स० परीचा १ ८२६) (२८) खदेश-प्रेम (२८) स्राशा (३०) कर्तव्य (३१) दीर्घसूत्रता (३२) प्रकृति-निरोच्चण (प्रा० टी० स० परीचा १६२७ ) (३३) देश-भ्रमण (३४) ग्रख़बार (३५) विश्वान की उपयोगिता (३६) दया (३७) चमा (३८)

श्रह्मचर्य (३६) स्वच्छता (४०) दारिद्रा (४१) मितव्ययिता (४२) स्वावलम्बन (४३) सेवा-समिति (ऐडमिशन १६२७) (४४) प्रुप्रेम (ऐडमिशन १६२३, १६२७) (४५) गुरुभक्ति (ऐड० १६२६) (४६) पतिते।द्धार (ऐड० १६२७) (४७) खुले मैदान की पढ़ाई (ऐड० १६२६) (४८) एक बूँद पानी की धात्म-कद्दानी (ऐड० १६२२) (४८) माता-पिता के प्रति बालकों का कर्तव्य (ऐड० १६२२)।

#### ९—पत्र-लेख

साधारणतः जो नियम प्रबन्ध लिखने के हैं वही पत्र लिखने को भी हैं; परन्तु पत्र में भ्रपने विषय को स्थापन करने की ग्रिधिक स्वतन्त्रता रहती है। साधारण प्रवन्ध बहुत से पाठकों के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए उनमें कोई बात ऐसी न आनी चाहिए जिसमें भ्रपना भ्रात्मीय विवरण हो, क्योंकि इस विवरण से बाहरी लोगों का कुछ मतलब नहीं होता। परन्तु पत्र एक ही मनुष्य के लिए लिखा जाता है; इसी कारण भ्रावश्यकतानुसार उसमें सब कुछ जिख सकते हैं। इस पर भी पत्र में व्याकरण धौर नियमों की शुद्धि होनी चाहिए; धीर धगर पत्र के भीतर कोई प्रबन्ध माँगा जाता है तो उसे बतलाई हुई रीति से लिखना चाहिए। जहाँ तक हो सके पत्र में किसी विशेष विषय पर प्रबन्ध लिखने का कारण दिखना देना चाहिए जिससे पत्र श्रीर प्रबन्ध का सित्तसिता जुड़ा रहे; परन्तु व्यर्थ बढ़ाव न हो।

जिसको नाम पत्र लिखा जाता है उसके श्रीर लेखक को सम्बन्ध से पत्र की रचना भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। पत्र तीन प्रकार को होते हैं, (१) छोटों की श्रीर से बड़ों को; (२) बड़ां की श्रीर से छोटों को; (३) बराबरवालों को। फिर इनमें से हर एक के कई कई भेद हो जाते हैं; क्यों कि छोटाई, बड़ाई श्रीर बराबरी एक ही तरह की नहीं होती। दूसरी रीति से भी पत्रों के दे। भेद हो सकते हैं (१) जान-पहचानवालों के पत्र; (२) काम-काजी पत्र। जान-पहचानवालों के पत्र; (२) काम-काजी पत्र। जान-पहचानवालों के पत्र में कुछ न कुछ प्रेम-भाव श्रीर घरेलूपन रहता है, पर काम-काजी पत्रों में केवल नियम की पावनदी श्रीर मतलब की बात रहती है।

पत्र लिखने की हिन्दुस्तानी श्रीर ग्रॅंगरेज़ी दें। रीतियाँ हैं। हिन्दुस्तानी रोति में लम्बी-चैं। प्रशस्ति ग्रेंगरे कुछ श्रन्य विशे- चता भी होती है, ग्रॅंगरेज़ी रोति में प्रशस्ति बहुत छोटी श्रीर मतलब की बात बहुत श्रिधक होती है। हमारे देश में पहले तो सभी पत्र देशी रोति से लिखे जाते थे श्रीर ग्रब भी बहुत से लिखे जाते हैं; इसी लिए वह पुरानी रीति या प्रथा या प्रणाली कहलाती है। परन्तु ग्रॅंगरेज़ी का प्रभाव फैल जाने से श्रब बहुत से पत्र उसी के श्रनुसार लिखे जाते हैं; इसको नई या ग्रॅंगरेज़ी चाल कहते हैं। ग्रावश्यक बातें दें। ते प्रथाश्री में होती हैं, परन्तु उनके लिखने का कम जुरा जुदा होता है। ध्रव श्रागे श्रावश्यक बातें दिखलाई जाती हैं।

हर पत्र में निम्नलिखित बातें किसी न किसी रूप से आती हैं—(१) लेखक का नाम, (२) पता, (३) जिसकी लिखते हैं उसका नाम व पता, (४) प्रशस्ति, (५) हाल, (६) समाप्ति श्रीर (७) तारीख़ व दिन।

पुरानी श्रथा में प्रशस्ति के साथ ही लेखक का नाम व पता तथा जिसको लिखते हैं उसका नाम ग्रादि लिख देते हैं ग्रीर समाप्ति के बाद तारीख़ व दिन ग्रादि देते हैं, हाल बीच में रहता है। उदाहरण—

खिसिश्री परम कृपाकारक काशीपुरी विद्यमान मित्रवर राधाकुष्ण को प्रयाग से देवदत्त का नमस्कार पहुँचे। मैं सकुशल हूँ, आपका कुशल-वृत्त सदा परमेश्वर से चाहता हूँ............इति शुभम्।

मिती चैत्र शुक्क र रविवार,

संवत् १८८४ वि०।

नोट—लेखक धीर लेख्य के स्थानों के नाम सदा आव-रयक नहीं। यदि देशनों की दूसरे का पता ज्ञात है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, नहीं ज्ञात है तो लिखना चाहिए।

नवीन प्रथा में लेखक का पता पत्र के धारम्भ ही में दाहिनी ग्रेगर लिखकर उसके नीचे तारीख़ ग्रादि दे दी जाती है। तब प्रशस्ति लिखकर हाल दिया जाता है। धन्त में समाप्ति व लेखक का नाम लिखते हैं। बदाहरण—
प्रयाग
१० अप्रैल सन् १-६२७ ई०

मित्रवर राधाकुष्ण,

म्रापका कृपाकांचो, देवदत्त ।

## पुरानी प्रथा का विवरण

साधारण नियम यह है कि बड़ों को चिट्ठी लिखने में उनके पद के अनुसार उनकी महिमा, प्रशंसा, प्रणित, आदर आदि और अपनी छोटाई व विनीत भाव दिखलाये जावें; बरा-बरवालों की चिट्ठी में समानता का व्यवहार, प्रीतिभाव आदि दिखलाये जावें; और छोटों की चिट्ठी में प्रेमभाव, कुपाभाव, और भलाई की आकांचा आदि प्रकट करने योग्य हैं। यह सब बातें कुछ तो स्फुट रूप से शब्दों के द्वारा और कुछ अस्फुट रूप से शब्दों के द्वारा और कुछ अस्फुट रूप से शब्दों के वाती हैं। कोई शब्द ऐसा न लाना चाहिए जिससे इन भावों में कमी प्रकट हो।

प्रशस्ति के प्रादि में 'सिद्धि' या 'स्वस्ति' शब्द होने चाहिएँ; बड़ों के लिए 'सिद्धि' ग्रीर बराबरवालों या छोटों के लिए

'स्वस्ति' शब्द हो; परन्तु बहुधा बड़ों के लिए भी कोई लोग 'स्वस्ति' शब्द का प्रयोग कर देते हैं; इसमें कोई हानि नहीं है।

फिर 'श्री' शब्द का प्रयोग होता है। बहुतेरे लोग धादर का प्रमाण दिखलाने के लिए 'श्री' शब्द के आगे कोई अङ्क लिख देते हैं; जैसे गुरु या माता-पिता या इन्हों लोगों के समान जनों के लिए 'श्री ६' माता-पिता या भर्ता के लिए 'श्री ६', सत्रु के लिए 'श्री ८', मित्र के लिए 'श्री ३', नौकर के लिए 'श्री २', की, पुत्र श्रीर इन्हों के समान लोगों ध्रयीत शिष्य व छोटे भाई के लिए 'श्री १', लिखते हैं, परमेश्वर के लिए या किसी बड़े महाराज के लिए श्री १०० का प्रयोग होता है। ध्रव तो लोगों ने श्री १००० तक की भी नौबत पहुँचाई है, इस पर एक देहा है—

श्री लिखिए षट गुरुन की, पाँच स्वामि रिपु चारि। तीन मित्र द्वय भृत्य की, एक पुत्र श्ररु नारि॥

यह सब भगड़ा त्रावश्यक नहीं है, इसिक्क इच्छानुसार छोड़ दिया जा सकता है।

इसके उपरान्त पदवी के अनुकूल प्रशंसा-वाचक विशेषण लिखे जाते हैं। जैसे बड़ों को 'सर्वश्चभोपमेय, सकल शुभोपमा योग्य, सर्वेपिर विराजमान' आदि, बराबरवालों को 'परम कुपाकारक, अतिहितेषी, कुपासागर' आदि, छोटों को 'प्रेम गत्र, चिरखोवी' आदि लिखते हैं।

फिर बड़ों के लिए प्रशाम, दण्डवत, चरश छूना, पाद-चर्या श्रादि, बराबरवालों को नमस्कार, राम राम, जोहार धादि, धौर छोटों को श्राशीर्वाद लिखते हैं।

इसके पश्चात् चेम कुशल धादि, कभी वैसे ही धौर कभी देवता के स्मरण के साथ लिखते हैं।

सब प्रकार के पत्रों के लिए प्रशस्ति श्रीर समाप्ति के कुछ नमूने श्रागे दिये जाते हैं। इन्हों के श्रनुसार श्रीर भी नये नये बन सकते हैं।

# पत्रों के नमूने (१) गुरु को

सिद्धि श्री ६ (क) सकल शुभगुणाल हुत (ख) समस्तबुध-मण्डली-मण्डित, (ग) विद्वद्वरिशरोमिण, (घ) श्रज्ञानविनाशक, (ङ) विद्यावृद्ध, (च) पूज्यपाद, (छ) सर्वशुभोपमेय, (ज) प्रणतिहतकारी, शुभश्यान वाराणसी-विराजमान श्री गुरुदेवचरणकमलों को लखनऊ से (१) शिष्याधम, (२) दास, (३) चरणसेवक, (४) धनुचर, (५)
धाज्ञाकारी, (६) विनयी, नारायणप्रसाद का (ध्र) खाष्टीग
प्रणाम पहुँचे, (श्रा) दण्डवत् स्वीकार हो। यहाँ ध्रापकी दया,
वा छपा से सब (।) कुशल, (॥) मङ्गल, (॥) चेम,
(॥।) कल्याण, (॥॥) शुभ है, ध्रापकी कुशल-चेम सदा
परमेश्वर से चाहता हूँ। श्रीमान ने या महानुभाव ने जो कुपा-

नीचे को नमूनों में भी जहाँ (क), (ख), (ग), भ्रादि गण दिये हैं।, उनमें कोवल एक का प्रयोग किया जावे।

# (२) पिता को

सिद्धि श्री ६ (क) श्रनेक उपमाये। ग्य; (ख) स्नेहसागर, प्रयाग श्रुभस्थान विद्यमान श्री पिताजी की सेवा में श्राज्ञाकारी देवदत्त के प्रणामसमूह पहुँचें। मैं श्रापके श्राशीबीद से सकुशल हूँ; श्रापके कुशल वृत्त का श्री नारायण से श्राकांचा रहता हूँ। वृत्त यह है कि.....

नाट—पितामइ (पिता के पिता, चचा आदि), मातामइ (माता के पिता व चचा आदि), पितृव्य (चचा) आदि, तथा इन्हों के समान बड़ों को इसी प्रकार पत्र लिखना चाहिए। गुरु व पिता आदि वृद्धों का नाम पत्र के भीतर लिखना अनुचित लगता है; इसलिए उसे न लिखे।

# (३) मातुल [ मामू के।

सिद्धि श्री शुभ स्थान मथुरा सर्वगुणग्रागर, दयासागर, सर्वशुभोपमायोग्य श्रो मामा पशुपतिनाथ जी योग्य लिखी ग्रक्षगरा से यज्ञदत्त का प्रणाम बाँचिएगा। ग्रत्र कुरालं तत्रास्तु। ......इति शुभम्। मिती.....।

ने रि—कूफा, मै। सा (ख़ालू); श्वशुर और इसी प्रकार के मानयोग्य सम्बन्धियों को इसी प्रकार आदरसुचक पत्र लिखने चाहिएँ। इन लोगों के भी नाम लिखने की अधिक आवश्यकता नहीं, केवल नाता प्रकट करने-वाला नाम (श्रो मौसियाजी, श्राफूफाजी आदि) लिखना अच्छा है।

एक बात यह भी स्मरण रखने योग्य है कि पिता, पिता-मह स्रादि के पत्रों में ऐसे वचन न लिखने चाहिएँ जैसे ''यदि प्राप ऐसा करें ते। स्रत्यन्त क्रवा होगी, या मैं स्रापके। धन्यवाद हूँगा"। ऐसे वचनों से दुनिया का दिखाव, स्नेह की कभी धौर स्रन्यता का भाव भज्ञकता है। फूफा स्रादि सम्बन्धियों में पिता की सी एकता नहीं होती, इस्निल दुनियादारी का वर्ताव स्नावश्यक है। हर एक नातेदार को पत्र लिखने में दुनियादारी व एकता का पूरा विचार करके उसी के स्ननुसार स्नादर दिखताना चाहिए।

# (४) बड़े भाई का

सिद्धिश्रो चुनार शुभ स्थान मान्यवर भाईजी की अयोध्या से लिखा चरणचाकर रुद्रक्त का चरण छूना स्वीकार हो। यहाँ सब कल्याण है, आपके कुशल का सदा अभिलाषी रहता हूँ। बहुत दिन से आपका छपापत्र नहीं आया, चित्त में चिन्ता है। यदि मुक्तसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे चमा करके कुशल-वृत्त लिखिए।

.....इति। मिती.....।

नोट—बड़ा भाई पिता के समान भ्रादरणीय व मित्र के समान प्रेमपात्र होता है; इसिलए पत्र से दोने बातें प्रकट हों। चचा व फूफा व मौसा व मामा श्रादि के पुत्र जो श्रवस्था में बड़े हैं ऐसे ही बर्ताव के योग्य हैं; परन्तु उनमें सहोदर भाई की भ्रपेचा श्रादरभाव कम व मित्रभाव श्राधिक होता है

बड़ा बहने।ई ग्रपना मान्य व पूज्य है, इसलिए उसके पत्र में ग्राधिक ग्रादरसूचक व उसकी कृपा के बे।धक शब्द चाहिएँ; बड़े श्याल (साले) के पत्र में भी स्नेह व ग्रादर-दर्शक शब्द हों।

## (५) स्वामी को

सिद्धिश्री (क) सर्वसिद्धिसमृद्ध, (ख) दीनदयालु, (ग) करुणासागर, (घ) श्राश्रितपालक, (ङ) ध्रीदार्थ- नोट—जब किसी बड़े घादमी के यहाँ से अपनी जीविका हो तो उसकी चिट्ठी में घपने पद के अनुसार बर्ताव किया जाता है। जैसे कोई पण्डित या पुरे। हित चिट्ठी लिखेगा ते। यह लिखेगा—

'स्विस्ति श्रो धर्ममर्यादापालक, गोल्लाह्यणहितैषी, परमगुण-प्राहक महाराज शिवप्रसादसिंहजी को पण्डित डेारीलाल का श्रनेकानेक श्राशोर्वाद पहुँचे। ईश्वर श्रापको सर्वदा विजयो करे।'

यदि यद्दी राजा 'शिवप्रसाद' जाति में ब्राह्मण हैं तो पण्डित लोग उन्हें 'श्राशीर्वाद' के स्थान पर 'नमस्कार' लिखेंगे।

यदि पत्र को लिखनेवाले व पानेवाले दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, तो अपने यहाँ की रीति को अनुसार प्रणाम, सलाम, जोहार श्रादि शब्द लिखे जावेंगे; परन्तु हर एक दशा में उस स्वामी की बड़ाई का विचार अवश्य रहेगा।

### (६) राजा के।

स्वस्ति श्री समस्तनृपशिरोमणि, सकलशत्रुगञ्जन, दुष्टद्ल-खण्डन, धर्मसेतुपालक, प्रजारचक, नीतिपरायष, भारतेश श्री १०८ महाराज सम्राट् पश्चम जार्जजी के चरणों की सेवा में भाश्रित प्रजा रामनिधि की कोटिश: अशिष स्वीकृत हो। परमेश्वर महाराज को चिरञीवी व सर्वसुखभोक्ता बनावे। यह सेवक विनय-पूर्वक प्रभु की शरण में निवेदन करता है कि.....।

नोट—हिन्दो का भाग्योदय कभी ऐसा काहे को होगा कि महाराज जार्जजी की सेवा में इस भाषा में विनयपत्र जावे। तथापि उदाहरणार्थ लिखा गया। स्मरण रखना चाहिए कि पृथ्वीपति महाराज के लिए प्रणाम लिखना ध्रनुचित नहीं है, तथापि उसकी दीर्घाय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना अधिक योग्य है।

### (७) पति का

सिद्धि श्री ५ प्रेमरसायन, जीवनाधार, प्राणनाथ, आर्थ-पुत्र को श्रापकी दासी लिलता का गाढ़ालिङ्गनसमेत प्रणाम। ग्रापका कुशल-चेम श्री पार्वतीजी से हर समय चाहती हूँ, जिससे मेरा भी सौभाग्य है।.....

.......... अप्राशा करती हूँ कि इस अवला का स्मरण करके आप शीघ्र ही दर्शन देकर सुखी करेंगे। अधिक क्या लिखूँ। इति मिती.....।

जपर के कई एक नमूने नातेदारों के लिए हैं; परन्तु बहुत पुरुष ऐसे होते हैं जिनसे कोई नाता नहीं है, पर प्रतिष्ठा थ्रीर कभी कभी अवस्था में बड़े होने के कारण वे मान व आदर योग्य हैं। ऐसे लोगों के साथ उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार पत्र-व्यवहार करना चाहिए, श्रीर जिस गुण के कारण वे बड़े हैं उस गुण के सूचक विशेषण लिखने चाहिएँ। एक ही प्राम या मुहल्ले के निवासी जे। अवस्था में अपने से बहुत बड़े हैं श्रीर धपने पिता, चचा आदि से मित्रभाव रखते हैं वे आदर-सूचक शब्दों के योग्य होते हैं। शहरों में कम, पर गाँवों में श्रिथक यह रीति है कि दूसरी जातिवाले सभ्य पुरुष से भी कुछ न कुछ नाता कहने व बक्तीव करने के लिए मान लिया जाता है। इस दशा में उस नाते व अपनी जाति के श्रनुसार प्रणाम, नमस्कार, आशीष आदि लिखे जाते हैं।

# (८) प्रतिष्ठा में बड़े का

#### बड़ी स्त्रियों की पत्र

पुरुष सम्बन्धियों को नाम जो नमूने उत्पर दिये गये हैं उन्हों को समान स्त्रो-सम्बन्धियों को पत्र भी होते हैं; परन्तु विशेषण स्रादि स्त्रीलिङ्गबोधक हो जाते हैं। पुरुषों की स्रपेचा स्त्रियों के पत्र श्रिधिक सरल श्रीर प्रेमसूचक हो।

#### (९) माता का

सिद्धि श्री परमहितकारिणी दयामयी श्रीमती माताजी को चरणकमलों में सेवक लक्ष्मीदास को दण्ड-प्रणाम पहुँचें। ध्रापको ख्राशोर्वाद से मैं सुखो हूँ श्रीर आपको कुशल-मंगल का परमेश्वर से प्रार्थी हूँ।......इति। मिती......। नोट—दादी व नानी आदि आदरणीय क्षियों को इसी प्रकार पृष्ठ लिखना चाहिए। ध्रन्य सम्बन्धियों को लिए प्रेम व ध्रादर को प्रमाण को अनुसार पत्र होने चाहिए।

#### छोटों के नाम पत्र

## (१०) शिष्य के।

स्विश्त श्रा १ बलरामपुर शुभ स्थाने सर्वशुभलचायुक्त चिरव्जीवी श्री द्वारकाप्रसाद योग्य लिखी इटावा से परमसुख का आशीर्वाद बाँचना । यहाँ सब आनन्द है, श्रीजानकीनाथ तुमको चिरायु करें। तुम्हारा आनन्ददायक पत्र बहुत दिन से नहीं आया, चिक्त को चिन्ता है। उचित है कि शोध अपना कुशल-वृक्त लिख भेजो। ...... आशीर्वाद के सिवा और क्या लिखूँ। शुभम्। मिती.....

### (११) पुत्र की

स्विरत श्री चिरञ्जीवी प्रिय वस्य मशुराप्रसाद को इन्द्रदत्त का श्रनेक श्राशीर्वाद। ईश्वर तुम्हें सर्वदा सुखी रक्खे जिससे इम लोगों को श्रानन्द हो। श्राज तुम्हारी चिट्ठी धाई, यह बाँचकर हर्ष हुआ कि तुम अपने वर्ग में सबसे उत्तम पास हुए हो। ईश्वर तुम्हारी उन्नति सर्वदा करेगा।

# (१२) छोटे भाई को

चचा, फूफा, मामा धादि को पुत्र जो धवस्था में धपने से

छोटे हो इसी बर्ताव के योग्य हैं; पर ज्यों ज्यों सम्बन्ध में दूरी होती है त्यों त्यों सहोदर छोटे भाई की अपेक्षा प्रेम में कमी व आदर में अधिकता होती है। परन्तु यह कोई बँधा नियम नहीं है; विशेष आदमी के लिए जैसा भाव होता है वैसा ही पत्र लिखा जाता है।

## (१३) नौकर का

- नोट—जैसा नौकर हो वैसा ही पत्र होता है; सज्जन नौकर के लिए कभी कभी बराबरों का बर्ताव होता है; विद्वानों के लिए उनके गुण के अनुसार कभी बड़ाई का, कभी बराबरों का व्यवहार होता है; छोटे नौकरों के लिए पुराने व्यवहार के अनुसार 'श्री' शब्द नहीं लिखा जाता। हो नमूने आगे दिये जाते हैं।
- (ख) ठाकुर ज्ञानसिंह की ग्रोर से महावीर कहार की ज्ञात हो कि ज़रूरी काम ग्रा जाने से हम नियत समय पर वहाँ नहीं ग्रा सकते। इस लिए तुम तीन दिन तक दिन की दें। नें। गाड़ियों के समय निगे। हाँ स्टेशन पर ग्रा जाया करे। मिती.....

#### (१४) स्त्री का

ने 17 - क्यों की चिट्ठी प्रेममय चाहिए, अधिक दिखलाने की ज़रूरत नहीं। स्त्रों का नाम लेना शास्त्र से वर्जित है, इस पर एक श्लोक है—

'श्रात्मनाम गुरे।नीम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामा न गृह्वीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः॥'

अर्थात् कल्याण की इच्छा करनेवाला अपना नाम, माता-पिता आदि गुरुओं का नाम, अति कृपण का नाम, बड़ो सन्तान का नाम, श्रीर स्त्री का नाम न ले। चिट्ठो में बिना अपना नाम लिखे लेखक का पता नहीं चलता; परन्तु श्रीर नाम बराये जा सकते हैं।

## (१५) प्रतिष्ठा में छोटे का

स्वस्ति श्री काशी शुभस्थान अनेक उपमायोग्य श्री बाबू वैजनाथसिंहजी की छपरा से प्रद्युम्नकृष्ण का जय गीपाल बाँचिएगा। भागे मेरे पिताजी कद्राभरण बनवाना चाहते हैं इसिलिए कृपा करके रहाच के एक सहस्र बड़े दाने लेकर पारसल-द्वारा मेरे पास भेज दीजिए श्रीर जो व्यय हो उसका ब्योरा भी लिखिए। मैं इस कृपा से बाधित हूँगा। इति शुभ। मिती.....।

#### स्त्रियों के लिखे पत्र

स्त्रियाँ भी पुरुषों ही के समान पत्र लिखती हैं। यदि पुरुष को पत्र हो तो पुँछिङ्ग विशेषण होते हैं श्रीर सब बातें सामान्य हैं।

#### बराबरवालीं के नाम पत्र

बराबरवाले या ते। मित्र होते हैं या बाहरी आदमी होते हैं जिनसे कोई लगाव नहीं है थ्रीर जिनके। कार्यवश चिट्ठी लिखी जाती है, जैसे दूकानदार ग्रादि। मित्रों में भी कोई श्रिधिक प्रतिष्ठायोग्य, कोई ग्रिधिक प्रोतियोग्य, कोई श्रिधिक उपदेशयोग्य होते हैं; इन सबको इन्हीं भावें। से पत्र लिखना चाहिए।

दूकानदारों ध्रादि को बड़ी प्रशस्ति ठीक नहीं है; काम की बात स्फुट रूप से लिखनी चाहिए। दो साधारण नमूने दिये जाते हैं।

# (१६) मित्र के।

स्वस्ति श्री ३ दिल्ली शुभस्थान श्री (क) प्रियतम, (ख) प्रियवर, (ग) मित्रवर, (घ) सुहत्तम, (ङ) सकलगुणनिधान,

स्वस्ति श्री स्थान बम्बई श्री सेठ तुकाराम जावजी को प्रयाग स्वे सीतानाथ का यथायोग्य। कज १० पुस्तकों के लिए मैंने श्रापको लिखा है, भूत से एक 'नागानन्द' नामक पुस्तक श्राधिक लिखा गई है; इसलिए उसे छोड़कर; शेष ६ पुस्तकें शोध भेजिएगा। इति मिती....।

#### नवीन या श्रॅंगरेज़ी रीति

पुरानी प्रथा की लम्बो प्रशस्तियाँ संस्कृत शब्दों से भरी रहती हैं जिनके लिखने में अशुद्धि कर जाने का बड़ा भय रहता है। नई प्रथा में इनसे बराव हो जाता है; कागृज़ थ्रीर समय में भी कुछ बचत होती है; परन्तु आदर श्रीर प्रेम का अतिशय भाव (जिसका प्रकट करना हिन्दु सानी प्रकृति का प्रधान अङ्ग है) अच्छे प्रकार प्रकाशित नहीं हो पाता।

निश्चय रूप से यह निर्णय नहीं हो सकता कि कीन सी प्रथा उत्तम है; श्रॅगरेज़ो प्रभाव से दूर रहने गा के श्रीर पुराने लोग नई प्रथा के शत्रु हैं; मये श्रीर श्रॅगरेज़ी शिचित पुरुष पुरानी दुनियादारी के विरोधी हैं। हर श्रादमी को श्रपने श्रमुसार निर्णय कर लेना चाहिए।

पुरानी रीति में जो विशेषण लिखे गये हैं उनमें से बहुत से नई रीति में काम आते हैं। दो एक शब्दों से सम्बोधन करके दूसरी पंक्ति में कभी प्रणाम आदि शब्द लिखते हैं, कभी नहीं लिखते। इसी प्रकार कुशल आदि लिखने की अधिक चाल नहीं है; प्राय: एकदम हाल लिखना प्रारम्भ कर दिया जाता है। ऐसे ही समाप्ति भी छोटी ही रहती है।

कई प्रकार को पत्रों की प्रशस्ति व समाप्ति को शब्द आगे दिये जाते हैं।

| <b>ब</b> ्च ल्य    | प्रशस्ति                           | समाप्ति                      |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| તુર                | श्रीमान्यवर, पुज्यतम, श्रद्धास्पद, | आपका दास, चरणसेवक, आज्ञाकारी |
| पिता               | मान्यवर या पृज्यतम पिताजी,         | आपका आज्ञाकारी,              |
| क्रमा              | परम मान्य,                         | भवदीय सेवक,                  |
| मामा आदि           | महानुभाव,                          | 3, 13                        |
| बहा भा             | पूज्यवर भाताजी,                    | ष्प्रापका स्नेहमाजन,         |
| स्वामी             | प्रभुवर, स्वामिवर, महानुभाव,       | आपका दास,                    |
| पति                | प्रिय प्राधानाथ, श्रीसायेषुत्र,    | आपकी दासी,                   |
| प्रतिष्ठा में बड़ा | मान्यवर महाशय,                     | (आपका क्रपामिलाषी,           |
|                    |                                    | र, क्रपाकांची,               |
|                    |                                    | ( ,, कुपरपात्र,              |
| धर्मश्रद्ध         | धर्मधुरीण, धर्मसर्वस्व,            |                              |
|                    |                                    | (तुम्हारा हितेषी             |
| शिष्य              | ष्मायुष्मान् ( नाम )               | ), शुभिचन्त्रिक              |

| लेख्य              | प्रशस्ति                                                | समाप्ति                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| מ                  | प्रिय बत्स (नाम), चिरज्जाबी (नाम)                       | तुम्हारा हितेच्छ,              |
| छोटा भाई           | चिर जीवी (नाम), प्रिय (नाम)                             | तुम्हारा प्रिय भाता,           |
| नीकर               | प्रिय (नाम)                                             | आपका या तुम्हारा,              |
| অ                  | प्राचा प्रियं,                                          | तुम्हारा प्रेमी या स्तेष्टी,   |
| प्रतिष्ठा में छोटा | प्रिय महाशय,                                            | म्रापका धुभिचन्तक,             |
| मित्र              | प्रिय मित्र, सुहदूर, प्रिय,                             | यापका प्रिय सित्र,             |
| दुकानदार           | श्रीयुत, महाशयजी,                                       | भवदीय,                         |
| राजसंबंधी (        | मान्यवर महाश्य                                          | प्राथी, सेवक                   |
| निमन्त्रण में      | श्रोयुत या श्रीमान्, परम प्रिय महाशय<br>या श्रीमान्यवर, | कुपाभिलाषी, विनयी, दर्शनाकांची |

नमूने (१८) मित्रको

> कर्नलगंज, प्रयाग। मई १ सन् १-६२७।

परमप्रिय मित्र,

भ्राज भ्रापका पत्र पाकर हिषत हुआ। चिरंजीवी सत्य-नारायण के यज्ञोपवीत में भ्राने का यथाशक्ति उद्योग करूँगा; स्रापका मित्र श्रीलाख

> (१९) विनय-पत्र श्रीयुत हेडमास्टर साहेब, सेंट्रल हिन्दू-स्कूल,

महाशय,

मेरे भतीजे का विवाह ता० ५ मई सन् १८२७ को है जिसमें मेरा पुत्र जगन्नाथप्रसाद, जो आपके स्कूल के नवें दर्जें में पढ़ता है, शरीक होगा। आशा है कि आप कृपा करके हसे ४ मई से १० मई तक एक सप्ताह की छुट्टो दे देंगे। प्रार्थी,

ता० २ मई १-६२७ ई० रघुनाथप्रसाद १०७ चैक, काशी

(२०) द्कानदार के। श्री सेठ तुकाराम जावजी २३, कालबादेवी रोड, बम्बई।

श्रीमन्,

कल के पत्र में मैंने १० पुस्त की के लिए आपकी लिखा है; पर 'नागानन्द' नामक पुस्त क भूल से लिख गई है। इस-लिए इसे छोड़कर शेष & पुस्त कें शोघ ही भेजिएगा।

तारीख़ १ मई सन् १-६२७ ई० श्रापका, मुहम्मद ग्रब्बास १३ चै।क, लखनऊ।

(२१) निपन्त्रण-पत्र

őe

श्रीमङ्गलमूर्तये नमः।

सिद्धिसदन सुन्दरबदन, नदनन्दन सुदमूल। रसिकशिरामणि साँवरे, रहहु सदा अनुकूल।।

श्रोयुत मान्यवर,

मिती भाद्र कृष्ण ८ बुधवार संवत्.....को श्रीभग-वान् कृष्णजो का जन्मोत्सव मनाने के लिए रात्रि-समय में ६ बजे से ११॥ बजे तक विनीत के घर पर इरिकीर्तन होगा, इसके अनन्तर एक घण्टे तक पूजा होगी। इसलिए सविनय निवेदन है कि आप मिर्त्रा-सहित छपा करके उक्त समय पर पधारें श्रीर मेरे उत्साह की वृद्धि करें।

२७ कटरा, प्रयाग। हिर्मानेच्छुक, पि० भाद्र कु० ४ रामानन्द मिश्र। (२२) विज्ञापन

सर्व-साधारण पर विदित हो कि ता० १२ दिसम्बर सन्
.....को मेश्रोहाल, इलाहाबाद में दिन के तीन बजे से ४॥
बजे तक एक बड़ी सभा श्रीमन्नाट् पञ्चम जार्जजो के राजतिलक का वार्षिकेत्सव मनाने के लिए होगी। श्रीमान्
कमिश्नर बहादुर सभापति होंगे। सभा में सबका प्रवेश हर्षपूर्वक किया जावेगा।

मन्त्रो।

लिफ़ाफ़े (क) पदवी से

टिकट

श्रोयुत डिपुटी कमिश्रर बहादुर,

ज़ि० लखनऊ,

लखनऊ।

रचना-पीयूष

(ख) नाम से

(१) शहर में

टिकट

श्रोयुत बाबू लच्मीनारायणजी, बी० ए० भाऊलाल का पुल,

लखनऊ।

(२) गाँव में

टिकट

पण्डित चन्द्रशेखर सुकुल, गाँव ग्रतरीली, डा॰ मोहनलालगंज, ज़िला लखनऊ।

# इस पुस्तक में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द ( श्रकारादि कम से ) तथा उनका श्रँगरेज़ी श्रनुवाद

श्रहर—Letter श्रनुपास (शब्दालङ्कार)—Alliteration श्रनुवाद—Translation श्रनुलेख-Dictation श्रन्वय—Prose order अपभ्रंश—Corrupted form श्रमिधा (शब्द-शक्ति)—Denotation श्रर्थ—Meaning श्रवङ्कार—Figure of Speech श्रवधारण—Emphasis श्राज्ञात्मक वाक्य—Imperative इंगित-सूचक चिह्न-Note of Interjection उपमा (श्रथीलङ्कार)—Simile कर्ज्वाच्य—Active Voice कर्मवाच्य-Passive Voice कहावत-Proverb, Adage गरा—Prose गुण—Style गोरव—Emphasis ढाँचा (प्रवन्ध का)—Outline

तारपर्यार्थ—Sense द्विरुक्ति—Repetition ध्वनि—Sec व्यक्षना निषेधसूचक वाक्य—Negative Sentence पत्र-लेख—Letter-writing पच-Poetry, Verse पर्यायवाची (शब्द)—Synonym प्रक—Complement प्रशन-सूचक चिह्न—Note of Interrogation भावार्थ—Idea भाववाच्य-Impersonal (Voice) भाषा—Speech मुहाविरा—Idiom रचना—Composition रस-Sentiment रूप—Form रूपक (श्रथांलङ्कार)—Metaphor बच्य—Definition जचणा (शद्य-शक्ति)—Connotation वर्णनारमक वाक्य—Indicative वाक्य-Sentence वाच्यार्थ—Literal meaning वाच्य-परिवर्त्तन—Change of Voice विधिसूचक वाक्य—Positive Sentence विषरीतार्थक शब्द-Antonym विराम-चिह्न—Punctuation Mark

विस्तार—Extension ब्यक्षना (शब्द-शक्ति)—Suggestion ब्यस्त वर्णन—Indirect Narration ब्याख्या—Explanation ब्युत्पत्ति—Derivation शब्द—Word शब्द—Double entendre, Pun

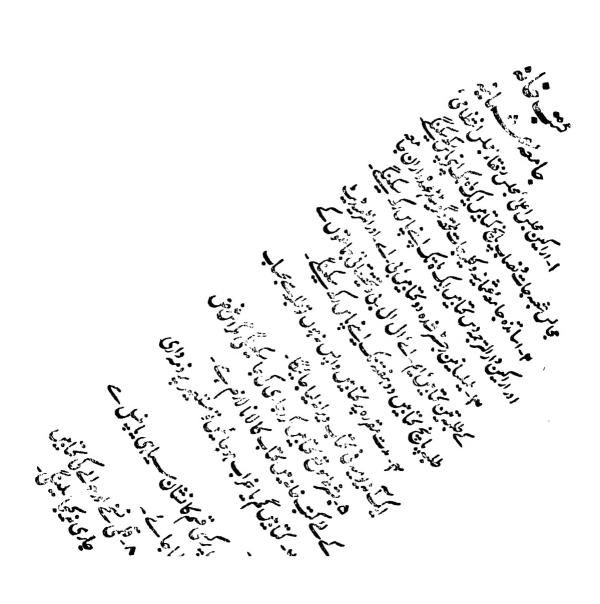